॥ श्री चीतरागाय नमः ॥

ऋषिमंडल-स्तोत्र

सैप्राह क सेंड चन्दनमलजी नागोरी

ो सद्गुण मसारक मित्रमंडल पो. छोटी सावडी (मेवाड)

सम्बत्

3998

छोटी सादडी (मयाड) ---मिलनेका पता

मूल्य यंत्रसहित १॥)

यगेर यंत्रके यंत्र २३ इंचका साथ में है। कीमत с॥)

जिसमें भावार्थ, यंत्र बनानेकी तरकीय, विधि विधान,

आच्चा, सकजीकरण उत्तरक्रिया आदि का सविस्तर वर्णन किया है.

AND THE PARTY OF T

प्रथमायत्ति

0000

ि सम्पादकने सर्व हक () श्री स्वाचीन रक्के हैं। () रिक्क्क्किक्क

> ्र अकाशकः जन साहित्य सदन छाटी मादही (मेवाड)





भव्य सत्तोपकारकः, ब्रद्धचारी जितेन्द्रियः ॥ प्राचीन जीर्णोद्धारकः, जयति नीतिसूरिशः ॥ १ ॥

समर्पित जैनेन्द्रागम रागमत्तमनसां मृरिश्वगणां वरः । SOLO DOLLO CONTROL OLLO CONTROL शान्त्यादि प्रथितोत्तमबहुगुण प्रामाथय मुन्दरः ॥ तीर्थोद्वार पगयणो गुणिगणैः शिष्यैःप्रशिष्यैर्वनो ६ जैनाचार्यशिरोमणि विजयतां. श्रीनीतिमरिश्वरः १११॥ कर कमल में सादर समर्पित प्रकाशक

श्रीमती बाई जास्रद शेठ जीवाभाई पीतांवरदास

लेकर मकाशनमें सदायता दी है एत्हर्थ धन्यवाद.

छहारकी पोछ भइमदाबादने इस पुस्तककी दोसी नकल

मकादाक.

इक्ष्मक्ष्मक्ष्मक्ष्मक्ष्मक्ष्म इ**प्रस्तावना** इक्ष्मक्ष्मक्ष्मक्ष्मक्ष्म

भंबसेद सकडीकरण, उसरिक्षया, विधिविधान, ध्यानस्मरण, पूजा, आदि विषय सहित पाठकाँके द्वार्थमें है। इस पुस्तकाँ जद्दां तक हो सका है स्पष्टीकरण किया गया है। फिरामी भंगराज जेसी विपयमों में निर्णात नहीं हूँ, इसकिये मुदियां रहजाना सम्मय है। भंग्रका विषय मामूळी वात नहीं है,

ऋषिमंडल स्तोब-भावार्थ, यंत्र, आस्रा, आराधना,

इस विषयभेंता जो निषुण होते हैं वही इसका सन्पूर्ण मेद पा सकते हैं । मेरेम इतनी योग्यता नही है, ठेकिन हानी-योंकी छपासे जो कुछ संम्रह कर पाया है वही पाठकांके स्पूर्णने है, इसने मेरा कुछमी नही है, जो कुछ आप देखेंगे पूर्वाचार्योंकी छतियोंसे उद्धूत किया हुया पावेंगे, सायही उन पूर्वाचार्योंका कि जिनको छत्तियोंमेंसे वयान छिया गया है उनका व उन पुस्तकांके प्रकाशकांका आमार मानता हैं।

वर्तमानको समाजमें भंत्रशक्तिपर विश्वास और अविश्वास करने वाले कम नहीं हैं। सायदी मंत्रवलके प्रमावसे कठिन कार्योकी सिद्धि हो जानेके उदाहरणमी बहुतायतसे प्राप्त होते हैं, जिनको देखते मंत्रयलके लिये किसी तरहकी शंका नहीं रहती। मंत्रोके रिचयता महापुरुष यहुत सामर्थ्यान होते हैं। और उनकी रचनामें विधिष्ट प्रकारको सिव्हियां समाई हुई होती हैं। जिनके प्रभावसे मंत्रके अधिष्टाता देव कार्यको पूर्वीमें सहायक होते हैं, और इस विश्वके बहुतसे उदाहरण धारलोमें यताये हैं।

मंत्रसिद्ध करनेवाले पुरुवको छंद पद्धति राग आलाप पदच्छेद राद्धता पूर्वक उचार आदियर पूरा लक्ष देना चाहिए। जो मनुष्य पकाप्रमनसे ध्यान करते हैं, उन्हे अवस्य सिद्धि प्राप्त होती है, मंत्रवलले किन समस्या भी श्रीव हल हो जाती है। मंत्रआराधन करनेवालेको प्रवाल रांता चाहिए कि पुत्री वजानेसे सांप आता है, लेकिन हारपोनियम, सीतार, सारंगी, आदिके यजानेसे सर्प नहीं आता। जहां पुत्री बजीके विल्मेसेही मस्त होते हुवे फणको फेलाकर मस्तीमें आवे हुवे नागराज फोरन पुत्रीके सामने आवहे होते हैं। इसी तरह मंत्र-स्तोबके लिये भी समझना चाहिए। यदिकिया श्रद्ध है उच्चारभी यथोचित है तो सिद्धिमेंभी विलस्य नहीं हैं।

इस पुस्तकमें लगभग उनचालीस विषयोपर प्रकाश डाला है, और मंत्र यंत्र आसा विधिके लिये पृथक पृथक प्रकरण यनाकर समझनेमें सुविधार्षे की यह हैं। ऋषिमंडल मंत्र यंत्रको समझनेमें सुविधार्षे की यह हैं। ऋषिमंडल मंत्र यंत्रको समझनेके लिए इस पुस्तकमें प्रथम ऋषिमंडल मंत्र मिहिमा यातावर ऋषिमंडल मूल पाट दिया गया है। वादमें मृल पाट को भावार्षे सहित वताकर ऋषिमंडल यंत्र बनानेकी तरकीयका ययान कर पदस्थ ध्यानका कुछ वर्णन किया गया है, और मायावीज (हैं) को मायावीज सिद्ध करनेके

िछप (ह ) अक्षरके पांच विभाग बनाकर सचित्र वताया गया है और इन पांचां विभागोंसे स्वर व्यंजन अक्षरकी योजनाका वयान करके सक्छीकरणका वर्णन कर रक्षांत्रेरका उद्देश क्या गया है, फिर ऋषिमंडळ अंत्रभेद, अविभंडळ आसा, विद्योपचार, पूजा याने उत्तरक्रिया, आवर्त और माळाविचारको वताकर पुस्तक सम्पूर्ण की गई है।

चित्र संस्था रूगभग आठ है जो दर्शन योग्य है और पुस्तककी महिमाको यहानेवालेव अधिमंडर स्तोष-यंत्र-मंप्रकी आराधनामें उपयोगी समझ तीन करुरके व सादे रंगवरंगी दिये गये हैं सो पाटक देख लेवें।

पुस्तकके प्रकाशनमें शुस्ताका पहुत प्यान रखते हुये भी अशुद्धियां रह जाती हैं, और इस तरह रह जानेके कई कारण होते हैं जो प्रकाशन कार्य कराने वालेंसि छिए हुने नहीं हैं पतवर्य अशुद्धियोंके लिये पाटक क्षमाकर सुभार कर पढ़ें और इस पुस्तकमें बताये हुये विधानका लाभ लेकर छतार्य करें। इति—

मुं० सहमदायाद भाद्रपद शुद्धा १५ सम्यत् १९९६ ता २८-९-१९३९

<sup>भवदीय-</sup> चंदनमल नागोरी छोटीसादडी (मेवाड)

#### अनुक्रमणिका नंबर नाम

"

| अनुक्रमाणका              |                 |         |      |           |        |                     | ,      |       |
|--------------------------|-----------------|---------|------|-----------|--------|---------------------|--------|-------|
|                          | यर '            | नाम     |      | gg.       |        | नंबर                | नाम    | पृष्ट |
| १ ऋषिमंडल स्तोत्र मंत्र- |                 |         |      | 1 2       | ९ भारम | CS 27               | ଓଥ     |       |
|                          | महिमा           |         |      | 8         | 20     |                     | -      | 65    |
| 7                        | अस्विमंडर       | ङ       |      | 20        | 1      |                     |        |       |
|                          | अद्विमंड        | ल भार   | गर्थ | 20        |        |                     |        | ৩৪    |
| ¥                        | <b>ऋिवमंड</b> ल | र यश    | चना  |           | 23     |                     |        | GR    |
|                          | नेकी तर         | भीव     |      | 38        |        |                     |        | હય    |
| 4                        | पदस्थ ध्र       | य स्व   | रुप  | 55        | 1      | 2.44                |        | ঙহ    |
| 4                        | ऋषिमंडल         | माय     | धीज  | 40        | 1 ,,   |                     |        | 96    |
| 9                        |                 | सकर्ल   | ोकरण | ,.<br>૧૫૨ | ,      |                     |        | 94    |
| <                        | ,,              |         | (२)  | ५६        | 1      | अवगुंड-             |        | 98    |
| ٩                        | ,,              | ,,      | (३)  | 46        | 1      |                     |        | 98    |
| ₹•                       | ऋपिमंडल         | आल      | स्यन | £0        | 38     | . 8.114             | रण     | ডৎ    |
| ११                       |                 | ध्यान   | विधि | ६२        | 32     | पूजनं               |        | ওৎ    |
| १२                       | ऋषिमंडल         | मंत्रमे | द    | ६६        | 23     | ऋषिमंड              | ठ पूजा | < 2   |
| я                        | ऋपिमंडल         | आस्न    | τ    | ६९        | 38     | करन्यास             |        | ८२    |
| ુષ્ટ                     | ऋपिमंडल         | पुजामं  | ञ    | હર        | 34     | आव्हाहर<br>स्थापना  | r      | < 2   |
| Ů,                       | ऋषिमंडल         | वीशोय   | चार  | હર        | 38     | स्वापना<br>सन्निहीय | _      | <3    |
| 3.                       | भूमिशुद्धि      |         |      | E9        | 3.9    | उत्तरिकर            | T      | <3    |
| و                        | अंगन्यास        |         |      | 50        | 36     | आवर्त               | । विधि | S     |
| 1                        | सन्जीकर         | THE     |      | 1         | 39     | मालाविच             | _      | 69    |
|                          |                 |         |      |           |        | जाप्य               | 14     | //    |

# चित्रसची

|     | .00 |
|-----|-----|
| नाम |     |

१ आचार्यमहाराज विजयनीतिस्रिजी

२ श्री महावीर भगवान

४ हाँ में दोवीसजिन

५ श्री गीतम स्वामीजी

७ इ. यीजाझर मायायीज

६ ऋषिमङ्ख यंत्र

८ हैं। आवर्त--

३ सिदयक

पृष्ट

ş

१०

१८

રદ

26

33

५०

#### प्रथम आहक बनने वालोंके नाम

ल्हारका गोल अहमवाबाद

२०० वाई जासूद सेठ जीवाभाई पीतांवरदास के सुपुत्री

१५ वकील जेर्सींगभाई पोषाभाई अहमदाबाद
 केट रायचंदभाई साणंदवाले
 घीया युद्धाभाई पुरुपोसममाई अहमदाबाद
 सेट अमीचंदजी कास्टिया भाषाल

नकल

\$

₹

\$

3

| 3 | पन्यासजी महाराज हिम्मसविजयजी, घाणेराव         |
|---|-----------------------------------------------|
| ۶ | जी. पन. बीजानी इलेक्ट्रीक इन्सपेकटर बंबई      |
| Ŗ | आचार्य महाराज ऋदिमुनिजी वम्वई                 |
| ٤ | लाला रामप्रसाद किशोरीलाल मालेरीजैन मलेरकोटला  |
| Ŗ | सेंड गुलायचंदजी जोधाजी, मु. यनशा पो० नागोडणां |
| 2 | षापूलालजा हीरालालजी झबेरी आयुरोड              |
| 1 | सेंड रतनलालजी बांदमलजी कोखर म धमतरी (रायपर)   |

सैठ श्रीचंदजा तेजमलजी पारसमु. धमतरो " सिंधीजी जेउमलजा वनेचंदजी मु. सियाना (सिरोही)

श्रीमती राज्युंबरवाई किञ्चनगढ

सेठ कालूजी किशनलालजी मंदसीर

सेठ किशनलालजी रलबदासजी मंदसोर

सेठ पोपटलाल कशरुचंद शाह मु. पालियाद (वोटाद)

सेंद्र कुन्दनजी फुळचंदजी संगवी मंदसीर सेंट नगजीरामजी केशरीमलजी मंदसोर सेठ भगभाई हरजीवनदास वजारगेट वस्वई रा. रा. महालकारी खाहेय अमीचहमाई, सुलतानपुर धानेदार साहवः सराहा (मेवाह) 8 सेंड कांतिहाह सोमचंद धांगञ्जा Ł

यापू लाधूरामजो जौहरी ऑडीट श्रेफास अजमेर जैन हानमंद्रार सिवाणा मारफत, स्थानकवासी पुग्यश्री रघुनायजी, ज्ञानचंदजी स्वामी व खुद्यालचंदजी सेंड अमृतलाल छगनलाल राधनपुर

थी शांतिचंद्र सेवामंडल हाजापटेल पोल शहमदाबाद १ सेंड जमनादास सुरजमल, शांतिनायकी पील "

१ सेठ चीमनलाल मगनलाल, दोशीयाडा अहमदापाद २ एक श्रावक राधनपुर

# แฮ็แ

# ऋषि मंडल

### स्तोत्र-मंत्र-महिमा

ऋषि मंदळ स्तोत्र की महिमा पारावार है। अद्यावान मजुष्य इस स्तोत्र का पाठ वहुत मेमसे करता है। मुख्यतया इस स्तोत्र में "हीं" का ध्यान आता है, और "हीं" में चौबीस जिनेत्रर भगवान की स्थापना बताकर ध्यान करना बताया है, निसका विवरण स्तोत्र के भावार्थ से स्पष्ट सिद्ध हो जाता है।

इस स्तोत्र की रचना के बावत इस स्तोत्र के ग्रनचासवें श्लोक से सिद्ध होता है कि इस स्तोत्र के मणेता श्री विधिद्वर भगवान हैं, और इस की सङ्गलना गणघर गौतम स्वामी महाराजने की है।

इस स्तोत्र के भावार्य में ही मूल मंत्र गर्मिब निकलता है, और इस स्तोत्र की आछा वाने विधि भी भावार्य से निकलती है। इस स्तोत्र में मंत्राक्षर, बीजाक्षर, भरे हुवे हैं, जिनको ठीक तरह समझ कर इस स्तोत्र का नित्य पाठ किया जाय व मंत्र का ध्यान किया जाय तो अवस्य फलराई होता

| भेट                |  |           |  |  |  |  |
|--------------------|--|-----------|--|--|--|--|
| गियुत <sup>ं</sup> |  |           |  |  |  |  |
|                    |  | की सेवामे |  |  |  |  |

की तर्फसे भेट

# ऋपि मंडल मूल मंत्र



赐

२ ऋषि मंडल है। इस स्तोत्र में "हीं "को ग्रुख्य माना गया है जिसका

हा इस स्तात्र सालहा "का मुख्य माना गया हाजसका वर्णन करते कहा है कि,

ध्यायेत्सिताव्जं वकत्रान्तरप्टवर्गीदलाप्टको ॥ ॐ नमो अरिहंताणमिति वर्णानमिकमात ॥१॥

भावार्थ—मुख के अन्दर आठ कमल वाले खेत कमल का चिंतवन करे, और उसके आठों कमल में अनुक्रम से "ॐ नमो अरिइन्ताणं "के आठों अक्षरों कोएक एक कमल में अनुक्रम से स्थापित करे। कमल के भागकी केसरा पंक्ति को स्वरमय बनावे, और इन कमलों की कर्णिका को अमृत विंदु से विभ्रुपित करे, उन कर्णिकाओं में से चन्द्रविम्ब से गिरते हुवे मुख कलम से सञ्चारित मभामंदल के मध्यमे

विराणित चंद्र जैसे कान्ति बाले माया बीज "हाँ" का चिंतवन करे। इस तरह चिंतवन करने के बाद कमल के प्रप्य के पत्रों में श्रमण करते आकाश तल से सश्चारित मन की मलीनता का नाश करते हुवे अमृत रस से झरते और तालुरूप से निकलते हुवे अमृत रस से श्रामणमान तीनलोक में अचिंतनीय महात्म्य बाले तेजोमय की तरह अद्युत एसे इस "हाँ" का ध्यान किया जाय तो एकाग्रता प्रवेक लय लगाने वाले को वचन और मनकी मलीनता दर

करने पर श्रुत ज्ञान का मकाश होता है।

उपर लिखे अनुसार जो कोई इस तरह का ध्यान छे महिने तक कर छेता है, उसके मुख्यें से घूम्र की मिखाएँ निकटती हुई वह सुद देखता है। इसी तरह एक वर्ष पर्यन्त अभ्यास किया जाय तो वह पुरुष उसी के मुख्यें से ज्वालायें निकटती हुई देखता है। इस तरह ज्वालायें देख छेने वाद सतत् अभ्यास यहाते वहाते वह पुरुष इस कोटी तक पहुंच जाता है कि, उस पुरुष को अत्यन्त महास्य वाले कल्याण-कारी अविदायवान भामण्डल के मध्यमें विराणित साक्षात् सर्वन्न भगवान के दर्शन होते हैं।

इस तरह परमात्मा के दर्धन हो जाने वाद इसी ध्यान को स्थिरता पूर्वक एकाव्रमन होकर निश्वय रूप सेलय लगाता रहे तो परिणाम की धारा एसी चढ जाती है के उस मञ्जूष्य के निकट हिन मोझ छल उपस्थित होते हैं, और वह पुरुष यरम पद पाता हैं।

र्जी की मरिया अवस्थार है, और वह ऋषि मंडल का मूल बीज है, इसकी महिया को समग्न कर ऋषि मंडल के मूल मंत्र को शुद्धनापूर्वक सीख छेना चाहिये।

आस्तिक पुरुषों को मंत्र विधान पर बहुत श्रद्धा होती है, निमका क्यष्टीकरण करते हुवे "अनुभव सिद्ध मंत्र डार्नि-चिका, और योगदास " आदि ग्रन्यों में बहुत विवेचन निया

ऋषि मंडल

गया है। मंत्र जपर सम्पूर्ण श्रद्धा रखने वाले और मंत्र को नहीं मानने वाले दोनो आधुनिक कालमें मोजूर हैं, लेकिन मंत्र वक्ड, मंत्र शक्ति, मंत्र मभाव के वहुत से एसे ममाण मिलते हैं कि इस विषय में स्वभाविक श्रद्धा मन्नुष्य को हो जाती है, और मंत्र मभाव से याने मंत्र का सिद्ध कर के बहुत सी व्यक्तियोंने विजय पाई हैं।
मंत्र अर्थात अन्नुक असरों की अनुक मकार की सङ्कलना।

एसी सङ्कलना से परिस्थिति पर विशिष्ट असर होती है, और कई विद्वानो का एसा कथन है। उदाहरण भी है कि, मंत्र पर श्रद्धा रखने वाळे पुरुप गारुढी मंत्र जिसके मभाव से झहर उत्तर जाता है, और मंत्र वल से काट कर भग जाने वाला सांप भी मंत्र के आधीन हो ततकाल गारुडी की शरण में आता है। इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि मंत्र कितने बंलवान होते हैं, इसी तरह मंत्र बलसेही कई तरह के प्रयोग -मंदिर को उडा छे आना उपद्रय-रोग-आदि इटामे के लिए किये गये जिन के दृष्टान्त देखने में आते हैं। इस आधुनिक बुद्धिवाद के जमाने में जिस तरह आकर्पण भील विद्युत और भेरक विद्युत के समागम से मकाश उत्पन्न होता है। तद्रन्न-सार भिन्न भिन्न स्वभाव वाळे अक्षरों की यथायोग्य रीत से सङ्खना होती है तो उसके मभाव से किसी अपूर्व शक्ति का मादर्भाव होता है। यह तो निसन्देह सिद्ध है कि महापुरुषों

के उचारित सामान्य बब्दों में भी अद्भुत सामर्थ्य समाया

हुना होता है, तो फिर अमुक उदेम पूर्वक विशिष्ट वर्णोंकी की हुई सङ्कलना का बल तो अनीव प्रकार का हो उस में सन्देर ही क्या है ?

मंत्र पद के रिववता महापुरूप जितने दरने सत्य संयम के पालने वाले होंगे उतने ही परिणाम में विशिष्टता का सम्मव है। इसी कारण मंत्र को भाषा में परिवर्तन किया जाय, या तद्गत अर्थ अन्य भाषा—छंद—पद्वति डारा कथित किया जाय, या तद्गत अर्थ अन्य भाषा—छंद—पद्वति डारा कथित किया जाय तो वह किया हुवा परिवर्तन मंत्र की गरल को पूरी नहीं कर सकता। एसा परिवर्तन तो सामान्यतः अर्थ—भावार्य समझने व अद्भा को विशेष मनमृत बनाने के हेत्र से होता है।

निस मंत्र का आराधन करना चाहता है उस मंत्र का ययार्थ स्वरूप समझ छेवे और उसकी शक्ति का मनाव स्मरण पट पर लदा करने के लिये मानसिक विश्रद्धि क्रिया की ठरफ पूरा एस रखे। गंत्र के अधिन्द्राता कोई भी देव हो यादेवी हो उनका नाम छेते ही उनका मृत्विमंत स्वरूप स्मृति में आ कर खहा हो नाना चाहिये। उनका सारा हकान्त उन के एण उन की महिमा का स्मरण सायने ही खहा हो नाय इस तरा स्वान्त होते हैं उन पुरुषों को देव-देवी के सासात द्वान होते हैं उन पुरुषों को देव-देवी के सासात द्वान होते हैं अप अपूर्व साम मिलता है।

मंत्र का ध्यान करने वाले पुरुष को चारिये कि वह

होता है।

मंत्रके अधिष्टायक देव निज के भक्तों को कष्ट द्र करने के हेतु किस मकार सहायक हुने हैं, और होते हैं एसे हत्तान्त को भी जानने की आवश्यक्ता है। देव-देवी की अपार शक्ति और निजकी श्रुद्रता को पूरी तरह लक्ष में रखना चाहिये। आराधन करने वाछे पुरुष का कर्तव्य है किवह मंत्राधिष्टिह देव-देवीकी अपार दया व मेग से द्रवित होकर उस के पुनित स्वरूप में तन्मय हो जाने की चेष्टा करे। इस तरह की तन्मयता से सिद्धी माप्त करने में सहायता मिलती है। यह बात तो भिल भांति समझ में आ गई होगी कि मंत्र की रचना मर्यादित अंक में मर्यादित अक्षर में विशिष्ट पढ़ित अनुसार ग्रंत्रशास शक्ति के विशारद अनुभवी महा-त्माओं द्वारा रचित होती हैं। जिसका हेत्त बहुत गहन होता है, और मंत्र शास्त्र के नियमानुसार अक्षरों का मीछान संयुक्ताक्षर, द्राक्षरी, त्रितियाक्षरी, चतुराक्षरी, पञ्चाक्षरी, पट्टा-क्षरी, सप्ताक्षरी, अष्टाक्षरी, और नवाक्षरी तक किया हुवा होता है। इसी लिये एसे महान मंत्रों का जाप वारम्वार करने से सिद्ध हो जाता है। जिसका फल अमोप अर्थात् महान लाभदाई बताया है, अतः एसे महान मंत्र का विशेष

जिन लोगोंको मंत्र पर श्रद्धा नहीं हैं वह गलती पर हैं,

पद्धित सिंहत जप-ध्यान किया जाय तो विशेष फलदाई

स्तोत्र शक्तिसे मंत्रशक्ति कह शृणी वल्लवान होती है। जैन धर्ममें तो मंत्र महिमाको विशेष महत्व दिया गया है, इसी लिये डरएक क्रियामें ध्यान करनेके लिये "नवकारमंत्र" वताया गया है जिसके कह येद हैं जो सविस्तर "श्री नव-कार महामंत्र कल्प" नामकी पुस्तकमें मकाशित हो जुके हैं।

मंत्र शब्द जिस जगह आता है वहां ध्याता पुरुपको श्रद्धा हो जाती है और वह समक्षता हैं कि मंत्र है तो कोई

अपूर्व शक्तिका समावेश होना चाहिये। संत्र शास्त्रमें जैना चार्योकी निषुणता तो जग मसिद्ध है। पूर्वाचार्योंने संत्रशक्ति का वर्णन करते हुए बहुतसे सूत्र ग्रन्थ मतिपादित कर जन-वाको यह बताया है कि संत्रत्रत्यसे कठिन कार्यमी सिद्ध हो जाते हैं, वैसे सूत्र ग्रन्थोंके नाम इस मकार हैं। (१) अकणोयनाङ सूत्र—इस सूत्रमें अस्णदेवको मसस्त्र

- करनेरा वयान किया गया है। (२) वरणोयवाई जुझ-इस सूत्रसे यह सिद्ध कर बताया
- (२) वरणाववाड स्ट्रान्स सुरुस यह सिद्ध १२ विवास है कि मंत्रके आराधनसे बख्यदेवता किस तरह मसन्न होते हैं।
- (४) घरणोववाई स्ट्रम—इसमें यह तर्फीय बराई गई है

कि इसका ध्यान एकाग्रता पूर्वक करे तो धरणदेव मसन होते हैं।

(५) चेसमणोववाई सूत्र--इस में यह प्रतिपादित किया है की ईसका ध्यान करने से वैश्रमणदेव शसका होते है। (६) बेलंधरोचवाई सूत्र—मे वेलंधरदेवको मसम्र करनेका

वयान किया है।

(७) दिविदोववाई नुष्ठ—में यह बताया है कि आराधना करने से देवेन्द्रदेव मसझ होता है।

(८) उद्वाणसूचे—इसमें अजीव मकारका वर्धन है और देव को मसझ करनेकी तरकीव बताई है।

(९) समुद्राणसुये—इसमें यह बात बताई है कि आराधक

पुरुष सौम्पदृष्टि रखकर आराधना करने से गांवके छोक छली हो जाते हैं।

(१०) नागपरिया बल्यिओ—इस सुत्रमें यह बताया गया है कि आराधन करने से नागकुमारदेव पसन्न होते हैं।

(११) आदिाविषसूत्र—सांप विचार आदिकाचपान किया गयां है।

(१२) दिष्टि विषमाय्—इसमें दृष्टिविष सांपोंका सविस्तर वर्णन किया गया है।

इस तरह पूर्वाचारों ने निजका ज्ञान मगट करनेमें किसी तरहकी कमी नदी की । इसी तरह (१) मक्तामर स्तोत्र, (२) कल्याण मंदिर स्तोत्र, (३) तिजय पहुत. (४) उदसमा-

हर, (५) ऋषिमंडल, आदि संकडो स्तोत्रोंके रचियता जैनाचार्य हैं। एसे स्तोत्रोंमें गर्मित कई प्रकारके मंत्र-यंत्र बताये गये हैं जिनही बहिमा पाराबार हैं। इसके अतिरिक्त और भी मंत्र महिमाफे कई बदाहरण मिल सकते हैं।

आरापक पुरुषको साधन करनेसे बहुछे साधककी योग्यता माप्त करछेना चाहिये, क्यों की योग्यतासे अधिकार बढता है, अधिकार बढ़नेसे आत्मगुणकी तरफ छत जाता है, और आत्मिन्द्रा बढ़नेसे सत्य संयमका मण्डार बनजाता है, किर मंत्रसिद्ध करनेमें विशेष विख्य नहीं होता और साधक प्रुषकी साध्यदृष्टि सिद्ध हो जाती है।

# ऋषि मंडल-स्तोत्र

आद्यंताक्षरसंलक्ष्यमक्षरं, ज्याच्य चत्स्थतं ॥ अग्निज्वास्त्रसमं नाद विन्दुरेखासमन्वितं ॥ १ ॥ अप्रिज्वालासमाकान्तं-सनोमलविशोधकं ॥ देदीप्यमानं हृत्पद्मे,—तत्पदं नोमिनिर्मलं ॥२॥ अर्हमित्यक्षरं बहावाचकं परमेष्टिनः ॥ सिद्धचक्रस्य सद्वीजं-सर्वतः प्रणिद्ध्महे ॥ ३ ॥ ॐ नमोईदुभ्य ईदोभ्यः ॐ सिद्धेभ्यो नमोनमः ॐ नमः सर्वसरिभ्यः उपाध्यायेभ्य ॐ नमः ॥शा 🕉 नमः सर्व साधुभ्यः ॐज्ञानेभ्यो नमोनमः ॥ ॐ नमःस्तत्वदृष्टिभ्यश्चारित्रेभ्यस्तु-ॐ नमः॥५॥ श्रेयसेस्त श्रियेस्त्वेतदर्हदाद्यष्टकं शुभं ॥ स्थानेप्यष्टस्य विन्यस्तं, पृथम्बीज समन्वितं ॥६॥ आद्यं पदं शिखां रक्षेत्, परं रक्षतु मस्तके॥ तृतीयं रक्षेत्रेत्रे हे,-तुर्यं रक्षेच नासिकां ॥ ७॥

### ॥ श्री महावीर भगवान॥



ईश्वरं ब्रह्मसंपुद्धं-पुद्धं सिद्धं मर्त-गुर ॥ ज्योतीस्यं पहादेव, लोकालोक प्रकानकं ॥

॥ ऋषियंडलः ॥

पंचमं तु मुखं रक्षेत्, पष्टं रक्षेच्च घंटिकां ॥ नाभ्यंतं सप्तमं रक्षेद्रक्षेत् पादांतमप्टमं ॥ ८॥ पूर्वप्रणवतः सांत सरेफो लब्धिपंचलान् ॥ सप्ताप्टदशसूर्यकान्-श्रितो विन्दुस्वरान् पृथक् ॥९॥ पूज्यनामाक्षरा आद्याः-पंचातोज्ञानदर्शनः ॥ चारित्रेभ्यो नमोमध्ये, हींसांतः समळं कृतः॥१०॥ ॐ हूँ। ह्रीँ हुँ हूँ हूँ हूँ हूँ हुँ हुँ। हुँ: अ सिआउ सा॥ सम्यग्दरीन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः (मूलमंत्र) जम्बुवृक्षधरोद्वीपः-क्षारोद्धिसमावृतः ॥ अईदायप्टकेरप्ट काष्टाधिष्टेरलंकतः तन्मध्यसंगतो मेरुः, कृटलक्षेरलंकृतः, ॥ उच्चेरुच्चेस्तरस्तार, स्तारामंडलमंडितः ॥ १२॥ तस्योपरि सकारांतं.-वीजमध्यास्य सर्वगं ॥ नमामि विवमाईत्यं, - ललाटस्थं निरंजनं ॥ १३॥ अक्षयं निर्मलं शांतं, वहलं जाङ्यतोज्ञितं ॥ निरोहं निरहद्वारं, सारं सारतरं घनं

अनुद्धतं शुभं स्फीतं-सात्विकं-राजसं-मतं॥ तामसं चिरसंबुद्धं,-तैजसं शर्वरीसमं साकारं च निराकारं, सरसं दिरसं परं॥ परापरं परातीतं,-परम्पर परापरं 11 35 11 एकवर्णं द्विवर्णं च, त्रिवर्णं तुर्यवर्णकं, ॥ पञ्चवर्णं महावर्णं, सपरं च परापरं 11 80 11 सकलं निष्कलं छुप्टं, नियृतं भ्रांतिवर्जितं ॥

निरञ्जनं निराकारं, निलेंपं वीतसंश्रयं, ईश्वरं ब्रह्मसंबुद्धं, बुद्धं सिद्धं मतं-ग्रुरु॥ ज्योतीरुपं महादेवं, लोकाकोकप्रकाशकं ॥ १९॥ अहेदाख्यस्तु वर्णान्तः सरेफो बिन्दु मंडितः तुर्यस्वरसमायुक्तो, बहुधा नादमालितः ॥ २०॥ अस्मिन वीजे स्थिताःसर्वे,-ऋपभाया जिनोत्तमाः। वर्णे निर्जेनिर्जेयुक्ता ध्यातब्यास्तत्र संगताः ॥२१॥ नादश्चन्द्रसमाकारो, विन्दुर्नीलसमप्रभः॥

कळारुणसमासान्तः, स्वर्णाभः सर्वतोमुखः ॥२२॥

शिरःसंलीन ईकारो, विलीनो वर्णतः स्मृतः ॥ वर्णानुसारसंलीनं, तीर्थकृत्मंडलं स्तुमः ॥ २३ ॥ चन्द्रप्रभुष्पदन्तो, नाद्स्थितिसमाश्रितो ॥ विन्दुमध्यगतो नेमिसुत्रतो जिनसत्तमो ॥ २४॥ पद्मप्रभवासुपुज्यो, कलापदमधिष्ठतो ॥ शिरईस्थितिसंलीनो, पार्श्वमिक्किनोत्तमो॥ २५ ॥ शेपास्तीर्थकृतः सर्वे,-हरस्थाने-नियोजिताः ॥ मायावीजाक्षरं प्राताश<u>्वत</u>्वविंशतिरहेतां ॥ २६ ॥ गतरागद्वेयमोहाः. सर्वपापविवर्जिताः ॥ सर्वदा सर्वकालेप,-ते भवन्तु जिनोत्तमाः ॥२७॥ देवदेवस्य यच्चकं,-तस्य चकस्य या प्रभा ॥ तया छादितसर्वांगं, ना-मां-हिनस्तु डाकिनी २८ देवदेवस्य वचकं, तस्य चकस्य-या-प्रभा ॥ तया छादितसर्वांगं,-मा-मां-हिनस्तु राकिनी २९ देवदेवस्य यद्यकं, तस्य चक्रस्य-या-प्रभा। तया छादितसर्वांगं,-मा-मां-हिनस्तु लाकिनी ३०

देवदेवस्य यच्चकं, तस्य चकस्य-या-प्रभा॥ तया छादितसर्वांगं,–मा–मां–हिनस्तु काकिनी ३१ देवदेवस्य यञ्चकं, तस्य चकस्य-या-प्रभा॥ तया छादितसर्वीगं, मा-मांहि-नस्तु शाकिनी ३२

देवदेवस्य यञ्चकं, तस्य चक्रस्य-या-प्रभा ॥ तया छादित सर्वांगं,-मा-मां-हिनस्तु हाकिनी ३३ देवदेवस्य यच्चकं, तस्य चक्रस्य-या-प्रभा ॥

तया छादित सर्वागं,–मा–मां–हिनस्तु याकिनी३४ देवदेवस्य यच्चकं, तस्य चक्रस्य-या-प्रभा ॥ तया छादितसर्वांगं, मा-मां-हिंसंतु पन्नगा॥३५॥ देवदेवस्य यच्चकं, तस्य चक्रस्य-या-प्रभा ॥

तया छादित सर्वांगं, मा-मां-हिंसंतु हस्तिनः ३६ देवदेवस्य यञ्चकं, तस्य चक्रस्य-या-प्रभा ॥ तया छादित सर्वांगं, मा—मां—हिंसंतु राक्षसाः ३७ देवदेवस्य यञ्चकं,-तस्य चकस्य-या-प्रभा॥ तया छादित सर्वांगं, मा-मां-हिंसंतु वन्हयः ३८

तया छादित सर्वांगं, मा-मां-हिंसंतु सिंहकाः३९ देवदेवस्य यच्चकं.-तस्य चकस्य-या-प्रभा ॥ तया छादित सर्वांगं, मा-मां-हिंसंतु दुर्जनाः ४० देवदेवस्य यच्चकं, तस्य चकस्य-या-प्रभा॥

तया छादित सर्वांगं, मा-मां-हिंसंतु भूमिपाः ४१ श्रीगोतमस्य-या-मुद्रा, तस्या-या-सुवि ऌव्धयः॥ तामिरभ्युचतज्योतिरहेः सर्वनिधीश्वरः ॥ ४२ ॥

पातालवासिनो देवाः-देवा-भूपीठवासिनः ॥ स्वर्वासिनोपि-चे देवाः-सर्वेरक्षन्तु-मामितः ४३

थैवधिलञ्भयो–ये–तु–परमावधिलञ्भयः ॥ ते सर्वे मुनयो देवा-मां-संरक्षय सर्वदा ॥४४॥ दुर्जना भृतवेतालाः, पिशाचा मुद्रलास्तथा ॥

ते सर्वेप्यपशाम्यन्त्,-देवदेवप्रभावतः ओं हैं। श्रीश्र धृतिरुक्ष्मी,-गोरी चण्डी सरस्वती। जयाम्बा विजया नित्या, क्षित्राजितामदद्रवा ॥४६॥ कामाङ्गा कामवाणा च,-सानंदानंदमालिनी ॥ माया मायाविनी रोद्री,-कला-काली-कलिप्रियाः ४७ एताःसर्वा महादेव्यो,-वर्त्तन्ते-या-जगत्रये ॥ महां सर्वा प्रयच्छन्तु,-कान्ति कीर्त्तं धृतिं मतिं ४८ दिव्यो गोष्यः स दुःप्राप्याः-श्रीऋपिमंडलस्तवः॥ भाषित स्तीर्थनाथेन,-जगत्राणकृतेनघः ॥ ४९॥ रणे राजकुले वन्हों,-जले दुगें गजे हते॥

रणे राजकुले वन्हों,—जले तुर्गे गजे हरो ॥ इमशाने विपिने घोरे,—स्मृतो रक्षतु मानवं॥५०॥ राज्यश्रष्टा निजं राज्यं,—पदश्रप्टा निजंपदं ॥ लक्ष्मीश्रष्टा निजां लक्ष्मीं,—प्राप्तुवन्ति-न-संशयः५१ भार्यार्थी लभते भार्या, पुत्रार्थी लभते सुतं, वित्तार्थी लभते वित्तं, नरः स्मरणमात्रतः ॥५२॥

स्वणें रूप्ये पट्टे कांस्ये,—ल्लिखित्वा यस्तु पुज्यते ॥ तस्येवाष्टमहासिद्धि, गृहे वसति शाश्वती ॥५३॥

भूजीपत्रे लिखितवेदं, गलके मुङ्क्षिना भुजे॥ धारितं सर्वदा दिव्यं सर्वभीतिविनाशकं ॥५८॥ वातपित्तकफोट्रेके, र्मुच्यते नात्र संशयः भूर्भृवः स्वस्त्रयीपीठ-वर्त्तिनः शाश्वता जिनाः ॥ तैः स्तुतेर्वदितेर्देष्टे, येत्फलं तत्फलं श्रुती ॥५६॥ एतद्रोप्यं महास्तोत्रं, न देयं-यस्य कस्यचित्।। मिथ्यात्ववासिने द्त्रे,-वालहत्या पदे पदे ।।५७॥ आचाम्लादितपः कृत्वा, पूजियत्वा जिनावलीं ॥ अप्टसाहस्रिको जापः कार्यस्तत्सिद्धिहेतवे ॥५८॥ शतमप्टोतरं प्रात, यें पठन्ति दिनेदिने ॥ तेपां-न-च्याधयो देहे, प्रभवन्ति न चापदः ॥५९॥ अप्टमासावर्षि यावत्,-प्रातः प्रातस्तु यः पठेत्॥ स्तोत्रमेतन्महांस्तेजो,-जिनविंवं स-पर्चित ॥६०॥ हुप्टे सत्यहितो विवे,-भवेत्सतमके धुवं ॥ पदमाप्नोति शुद्धात्मा,-परमानन्दनन्दितः ॥ ६१ ॥ विश्ववंद्यो भवेत् ध्याता, कल्याणानि च सोश्रते॥ गत्वा स्थानं परं सोपि-भूयस्तु-न-निवर्तते ॥६२॥ इदं स्तोत्रं महास्तोत्रं-स्तुतीनामुत्तमं परं ॥ पठनात्स्मरणाज्ञापात् -लभ्यते पद्मुत्तमं ॥ ६३ ॥

# ऋषि मंडल-स्तोत्र-भावार्थ

आयंताक्षरसंळक्ष्यमक्षरं, ज्याप्य यत्स्थतं ॥ अग्निज्वालासमं नाद विन्दुरेखासमन्वितं ॥ १ ॥

भावार्थ—असरोंके आदिका अक्षर (अ) और असरोंके अंतका अक्षर (ह) इन दोनो अक्षरोंके वीचमें स्वर व्यंजन के सब अक्षर आजाते हैं। इन अक्षरोंको लिखकर अन्ताक्षर (इ) को अग्निव्वाला जो कि रकारमें मानी गई है (र) उसमें मिलाना और उसके मस्तक उपर अर्थचन्द्राकार चिन्ह कर

विन्दु सहित करना इस तरह करनेसे ( अई) बनता है। अग्निज्वालासमाकान्तं—मनोमलविशोधकं ॥

आभज्यालासमामान्त—सनामलावशायक ॥ देदीप्यमानं हृत्पद्मे,—तत्पदं नोमिनिर्मलं ॥ २ ॥

भावार्य-अई शब्द अधिव्वालाके समान प्रकाशमान है, और मनके मैठको अलग करनेवाला है, जिससे पह देदीपायमान है, अतः एसे परमपद अई को इदयकमर्ल्ये स्थापित कर निर्मल चिचसे मन वचन कायाकी एकाव्रतासे अई को नमन करता हूं।

अर्हमिलक्षरं ब्रह्मवाचकं परमेष्टिनः ॥

सिद्धचकस्य सद्वीजं–सर्वतः प्रणिद्ध्महे ॥ ३ ॥

## श्री सिद्धचक्र मंडल



भर्दिक्त्यक्षरं झद्यात्यकं परमेष्टिनः ॥ गिटचत्रक्य शर्द्धानं-मर्गतः श्रीणरुभरे ॥ ॥ ऋष्मिरणः॥

भावार्थ-अई शब्द ब्रह्मवाचक है, और पांच परमेष्टि-रुप सिद्धचक्रका सद्बीज है; जिसको सर्व प्रकारसे नमस्कार करता ई ।

ॐ नमोर्हद्भ्य ईशेभ्यः ॐ सिद्धेभ्यो नमोनमः ॐ नमः सर्वसुरिभ्यः उपाध्यायेभ्य ॐ नमः ॥१॥

भावार्य - ॐ के साथ श्री अईन् भगवान-ईश्वर-सिद्ध भगवान सर्व आचार्य महाराज व खपाध्याय महाराजको वंदन करता है।

ॐ नमः सर्व साधुभ्यः ॐज्ञानेभ्यो नमोनमः ॥ ॐ नमःस्तस्वदृष्टिभ्यश्चारित्रेभ्यस्तु-ॐ नमः ॥५॥

भावार्य-सर्व साधू महाराज सम्यन्दर्शन सम्यन्हान व तत्त्वदृष्टि बाळे सम्पक् चारित्र को बन्दन करता हूं। श्रेयसेस्त श्रियेस्त्वेतदर्हदायप्टकं शुभं ॥

स्थानेप्यप्रसु विन्यस्तं, पृथग्वीज समन्वितं ॥६॥ भावार्थ-अर्धन्त आदि आठों पद श्रेयके फरने वाछे

रें. जिनकी बीजाझर सहित आठों दिशामें स्थापना की जाती है, जो फल्याणुकारी-मुख सीमाग्य और लक्ष्मी सम्पादन फराने बाछे हों।

आद्यं पदं शिखां रक्षेत्, परं रक्षतु मस्तकं॥ तृतीयं रक्षेत्रेत्रे हे,-तुर्यं रक्षेच नासिकां ॥ ७ ॥ भावार्थ-पिटला अईंत पद शिलाकी रक्षा करो, दूसरा सिद्धपद मस्तक की रक्षा करो, वीसरा आचार्यपद दोनो नेत्रोंकी रक्षा करो, और चौया उपाध्याय पद नासिकाकी रक्षा करो।

पंचमं तु मुखं रक्षेत्,-पष्टं रक्षेच्च घंटिकां ॥ नाभ्यंतं सहमं रक्षेद्रक्षेत् पादांतमष्टमं ॥ ८॥

मावार्थ-पांचवां साभूषद हुँहकी रक्षा करो, छठा झान-पद कच्ठकी - रक्षा करो, सातवां सम्यम् दर्शनपद नाभिकी रक्षा करो, और आठवां चारिजपद चरणकी रक्षा करो।

पूर्वप्रणवतः सांत सरेफो लब्धिपंचलान् ॥ सप्ताप्टदशसूर्यकान्—श्रितोविन्दुस्वरान् पृथक्॥९॥

पूज्यनामाक्षरा आद्याः-पंचातोज्ञानदर्शनः ॥

चारित्रेभ्यो नमोमध्ये, हींसांतः समलं इतः॥१०॥

भावार्थ —बीजासर के बाद पंचपरमेष्टि नामके प्रथम असर अ, सि, आ, ड, सा, छिखे और उनके आगे सम्यग् दर्शन ज्ञान चारित्रेश्यो नमः लिख कर चारित्रेश्यो व नमः के यीचमें ही लिखे, इस तरह लिखनेसे सत्ताइस असरका मूल मंत्र बन जाता है। इस मंत्रके आध्यें ॐ मणव अक्षर लगता है, क्यों कि मणव असर इक्तियाली है, और मंत्रको बल्यान बनाने बाला है। इसी कारणसे सत्ताइस अक्षरोंके पर्छ ॐ लगाना चाहिये, और मंत्र शासके नियमानुसार इस ॐ अक्षरकी गीनती इस पंत्रके अक्षरोंके साथ नहीं की गई।

जम्बुवृक्षधरोद्वीपः–क्षारोद्धिसमावृतः ॥ अर्हदाचप्टकेरप्ट काष्टाधिष्टेरलंकतः

भावार्थ-जम्बृहस को धारण करने बाला द्वीप जिस

को जम्मूद्रीप कहते हैं। जिसके चारों तरफ लवण समुद्र है, पसा जो जम्मूडीप है वह आठों ही दिशा के स्त्रामी अर्हत सिद आदि से शोभायमान हो रहा है। तन्मध्यसंगतो मेरुः, कृटलक्षेरलंकृतः, ॥

उच्चेरुच्चेस्तरस्तार, स्तारामंडलमंडितः ॥ १२॥

भावार्थ—उसके मध्यभाग में मेरु पर्वत है और वह कवेक क्टों से शोभायमान हो रहा है, उस मेरुपर्वत के ज्योतिय चन्द्र परिक्रमा देते हैं जिससे और भी शोभायमान है। तस्योपिर सकारों तं,—बीजमध्यास्य सर्वगं॥ नमामि विवसाई स्थं.—उठाटस्थं निरंजनं॥१३॥

भावार्थ—मेरु पर्वत के उपर सकारांत वीज अक्षर ही की स्थापना करे, और उसमें सर्वज्ञ भगवान जिन्होंने कमें को नाग्न कर दिये हैं, एसे अहेंत् भगवान को छछाट में स्थापित करके बन्दन नमन कर ध्यान करे। अक्षयं निर्मेर्छ शांतं, बहुछं जाड्यतोज्झितं ॥

भावार्य---अर्दत् भगवानका विंव अक्षय, अर्थात् कर्म-मलसे रहित-निर्मेल-शान्तताके विस्तारवाला अज्ञानसे रदित है और जिसमें किसी तरहका अहंकार नहीं है, एसा श्रेष्ट--अत्यन्त श्रेष्ट विंव है।

निरोहं निरहङ्कारं, सारं सारतरं घनं

अनुद्धतं शुभं स्फीतं-सात्विकं-राजसं-मतं॥ तामसं चिरसंबुद्धं,-तेजसं शर्वरीसमं ॥१५॥ भावर्थ-ब्दवाई हब्बाद से रहित है, क्षुभ-स्वब्छ-

एवंस्फटिक जैसा निर्भल है। चौदहराज लोकके मालिक होनेसे राजस ग्रुणवाला है। आठों कर्मग्रलका नाश करनेमें तामसी दत्तिवाला है, ज्ञानवान तेजवान जिस तरह प्रनमके चाँदसे रात्री शोभायमान दीखती है. तदनुसार तेजस्वी अज्ञान-मंधकारका नाशकरनेवाला आनन्दकारी जिनविंब है। साकारं च निराकारं, सरसं विरसं परं ॥

परापरं परातीतं,-परम्पर परापरं भावार्थ-अईत भगवानका विंव होनेसे साकार है। अहत सिद्धपद पा चके हैं इस लिये मोक्षकी अपेक्षा निरा-कारभी है। सम्यग् ज्ञानदर्शनसे परिपूर्ण रसमय हैं, किन्तु रागद्वेपादि रसोंसे रहित हैं, और उल्कृष्ट है।

एकवर्णं द्विवर्णं च, त्रिवर्णं तुर्यवर्णकं, ॥ पञ्चवर्णं महावर्णं, सपरं च परापरं 🔠 ॥ १७ ॥ भावार्थ-वह एक वर्ण दोवर्ण, तीनवर्ण चारवर्ण और

पांचवर्ण बाला अर्थात श्वेत, लाल, पीला, नीला, और इयामवर्णवाला है। में बीनासर पांचवर्णवाला है और हकार भी अवि श्रेष्ट है। सकलं निष्कलं तुष्टं, निमृतं भ्रांतिवर्जितं॥

निरञ्जनं निराकारं. निर्लेषं वीतसंश्रयं, ॥ १८॥ भावार्य-अर्दत् भगवानकी अपेक्षा स-कल अर्थात श्रीर सहित साकार है। निष्यल-अर्थात् सिद्भगवानसी

अपेक्षा शरीर रहित निरंजन निराकार है, संतोप पाप्त क रानेपाला जिन्होंने भवश्रमणका अंत करदिया है एते निरंजन निराकांक्षी-जिनको किसी मकारती इच्छा नहीं है,

निर्हेप संशय रहित एसा जिनेबिंब है। ईश्वरं ब्रह्मसंबुद्धं, बुद्धं सिद्धं मतं-ग्रुरु॥

ज्योतीरुपं महादेवं, लोकाकोकप्रकाशकं ॥ १९ ॥

भावार्थ— उपदेश देनेवाले हैं, तीन लोकके नाथ हैं
इसलिये ईश्वर हैं। आत्माका स्वरूप बताने वाले हैं इसलिये
ब्रह्मरूप हैं, युद्धरूप हैं, दोष रहित हैं, शुद्ध हैं, ज्योतिरुप
हैं, देवोंसे इलित—महादेव हैं, और लोक अलोकको निजके
कानसे मकाशित करनेवाले एसे परमन्नक परमात्माका ध्यान
करना वाहिए।

अर्हदाख्यस्तु वर्णान्तः सरेफो बिन्दु मंडितः तुर्यस्वरसमायुक्तो, बहुधा नादमालितः ॥ २०॥

मार्वाय अई बस्दका वाचक वर्णके अंतका अक्षर हकार है, और रेफ व बिन्दुसे श्रीमायमान है, और चौया अक्षर स्वरका "ई" से अलंकत है, जिस को मिलानेसे स्यान करने योग्य "हीं" अक्षर बनता है। हीं मे चौबीस जिन स्थापना



अर्दराज्यम्तु वर्णान्तः सरेषा जिन्द् शहितः ॥ तुर्यम्बरममायृनो, जरुषा नाडपान्निः॥ ॥ ऋषिमञ्ज ॥

72.5

-

1

वानकी स्थापना अर्धचन्द्राकार जो नादकला है उसमें करना चाहिये । विन्दुके मध्यमें तीर्थकर नेमिनाय और धुनिस्र<sup>वर्</sup> स्वामीकी स्थापना करना ।

पद्मप्रभवासुपुज्यो, कलापदमधिष्ठतो ॥ शिर्र्डस्थितिसंलीनो, पार्श्वमिक्किनोत्तमो ॥ २५ ॥

भावार्थ-पद्ममञ्ज और वासुपुज्य स्वामीको मस्तर अर्थात् कलाके स्थानमें स्थापित करना। पार्श्वनाथ व मिंडिन्नाथ भगवानको "ई" कार्स स्थापित करना।

होपास्तीर्थक्रतः सर्वे,–हरस्थाने–नियोजिताः॥ मायाबीजाक्षर प्रासाश्चतुर्विहातिरहेतां ॥ २६।

· भावार्य—क्षेप सोलह तीर्थंकर भगवानको स्कार इकार के जो वर्ण हैं, उनके मध्यभागमें लिखें । इस तरह चौबीस जिनदेव माया बीज जो '''ही'' कार हैं उससे स्थापित करें।

गतरागद्वेपमोहाः, सर्वेपापविवर्जिताः ॥ मर्वेदा सर्वकालेपु,-ते भवन्तु जिनोत्तमाः ॥२७॥

भावार्य — चौवीसों निन भगवान रागद्देष और मोहंसे रहित हैं, सर्व पकारके पापोंसे वंचित हैं एसे जिन धगनान सर्वदा सर्व कालमें पाप्त होवें ! ॥ श्री गणधर गौतम स्वामी ॥



श्री मीतपस्य-या-मुद्रा, तस्या-या-मुदि ब्यव्ययः ॥ ॥ ऋषिरेडल ॥ अपेक्षा करीर रहित निरंजन निराकार है, संतोप माप्त क रानेवाला जिन्होंने भवश्रमणका अंत करिद्या है एं निरंजन निराकांक्षी-जिनको किसी मकारकी इच्छा नहीं है निर्लेष संशय रहित एसा जिनेबिंब है।

ईश्वरं ब्रह्मसंबुद्धं, बुद्धं सिद्धं मतं—ग्रुरु ॥ ज्योतीरुपं महादेवं, लोकाकोकप्रकाशकं ॥ १९ ॥

भावार्थ—उपदेश देनेवाले हैं, तीन लोकके नाय हैं इसलिये ईश्वर हैं। आत्माका स्वरुप बताने वाले हैं इसलिये जन्मरुप हैं, खुदरुप हैं, दोष रहित हैं, शुद्ध हैं, ज्योतिरुप हैं, वैवोंसे खुनित-महादेव हैं, और लोक अलोकको निजके ज्ञानसे मकाशित करनेवाले एसे परमब्रह्म परमास्माका ध्यान करना चाहिए।

अईदाख्यस्तु वर्णान्तः सरेफो बिन्दु मंडितः तुर्यस्वरसमायुक्तो, वहुधा नादमालितः ॥ २०॥

भावार्य — अर्द शब्दका वाचक वर्णके अंतका अक्षर हकार है, और रेफ व बिन्दुसे शोभायमान है, और चीया अक्षर स्वरका "ई" से अलंकृत है, जिस को गिलानेसे ध्यान करने योग्य "हीँ" अक्षर बनता है। हीं मे चौबीस जिन स्थापना



अर्रदार यस्तु वर्णान्तः सरेफो पिन्द् गंडितः ॥ तुर्यस्यसम्बायुको, बहुन्ना नाटमान्त्रितः ॥

॥ मुपिषंडस ॥

अस्मिन वीजे स्थिताःसर्वे,-ऋपभाषा जिनोत्तमाः। वर्णेनिजेनिजेयुका ध्यातव्यास्तत्र संगताः ॥२१॥

भावाये—इस तरहके "हाँ " वीजा असर्से स्वयमदेव आदि वाँवीसही तीर्थकर विराजे हुवे हैं जो जिस वर्णसे विराजित हैं उस वर्णके अनुसार ज्यान करना चाहिये। नादश्चन्द्रसमाकारो, विन्दुनीलसमप्रभः॥ कलारुणसमासानतः, स्वर्णाभः सर्वतोमुखः॥२२॥ शिरःसंलीन ईकारो, विलीनो वर्णतः स्मृतः॥ वर्णानुसारसंलीनं, तीर्थक्कसंडलं स्तुमः॥ २३॥ युग्मम्॥

युग्मम् । भावार्थ-इस बीज अक्षरकी नादकला अर्थचन्द्राकार

है, और वह श्वतकार्की होती है, बसमें जो बिन्दु होता है सकता रंग काला है। मस्तककी कला लाल रंगकी होती है, और "ह" कार पीले वर्णवाला है, "ई" कार नीले पंग वाला है, इस तरहके "री " में चौबीस तीर्थकरोंकी रंगके अनुसार स्थापनाकी गई है। चन्द्रप्रसीपुण्यदन्ती, नाद्दिधितिसमाश्रित्ते॥ विन्दुमध्यगतों नेमिसुवतों जिनसत्तमों। २४॥ भावार्थ—चन्द्रपक्ष और पुण्दंत इन दोनो तीर्थकर भग- वानकी स्थापना अर्थचन्द्राकार जो नादकरा है उसमें करन चाहिये । विन्दुके मध्यमें तीर्थकर नेमिनाय और मुनिस्टक स्वामीकी स्थापना करना ।

पद्मप्रभवासुपुज्यो, कलापदमधिष्टतो ॥ शिर्र्इस्थितिसंलीनो, पार्श्वमल्लिजिनोत्तमो॥ २५ ॥

भावार्थ—पद्ममधु और वासुपुज्य स्वामीको मस्त्र अर्थात् फलाके स्थानमं स्थापित करना । पार्थनाथ व मिंह नाथ भगवानको "ई" कार्य स्थापित करना ।

होपास्तीर्थक्रतः सर्वे;–हरस्थाने–नियोजिताः ॥ मायाबीजाक्षर प्राप्ताश्चतुर्विद्यतिरहेतां ॥ २६ ॥

भावार्थ—श्रेप सोलह तीर्थकर भगवानको रकार हकार के जो वर्ण हैं, जनके मध्यभागमें लिखे । इस तरह वीवीर जिनदेव माया बीज जो "ही" कार हैं उसमे स्थापित करे

गतरागद्वेपमोहाः, सर्वपापविवर्जिताः ॥ सर्वदा सर्वकालेषु,–ते भवन्तु जिनोत्तमाः ॥२७।

भावार्य-चौवीसों जिन भगवान रागद्देष और मोर्हसे रहित हैं, सर्व मकारके पापोंसे वंचित हैं एसे जिन भगवान सर्वदा सर्व कालमें माप्त होंवें 1

## ॥ श्री गणधर गौतम स्वामी॥



श्री मोतमस्य-या-ग्रुटा, तस्या-या-भ्रुति रूप्यय: । ॥ ऋषिमडल ॥

वानकी स्थापना अर्धचन्द्राकार जो नादकला है उसमें करना चाहिये । विन्दुके मध्यमें तीर्थकर नेमिनाय और श्वनिष्ठकर स्वामीकी स्थापना करना ।

पद्मप्रभवासुपुज्यो, कलापदमधिष्ठतौ ॥ शिर्ग्डस्थितिसंलीनो, पार्श्वमल्लिनोत्तमो॥ २५ ॥

भागार्थ--पद्मश्र और वासुपुज्य स्वामीको मस्तक अर्थात् कलाके स्थानमें स्थापित करना। पार्श्वनाय व मिल्ल नाय भगवानको "ई" कारमं स्थापित करना।

होपास्तीर्थक्कतः सर्वे,–हरस्थाने–नियोजिताः ॥ मायावीजाक्षर प्राप्ताश्चतविकातिरहेतां ॥ २६ ॥

भावार्थ—सेप सोलह तीर्थकर मगवानको रकार हकार के जो वर्ण हैं, उनके मध्यभागमें लिखे । इस तरह चौबीस जिनदेव माया बीज जो ''ँही'' कार हैं उसमे स्थापित करे।

गतरागद्वेपमोहाः, सर्वपापविवर्जिताः ॥ सर्वेदा सर्वकालेषु,-ते भवन्तु जिनोत्तमाः ॥२७॥

भावार्य-चौर्वीसों जिन भगवान रागद्देप और मोर्हसे रहित हैं, सर्व मकारके पापीसे वैचित हैं एसे जिन भगवान सर्वदा सर्व कार्ल्य माप्त होवें। देवदेवस्य यच्चकं,-तस्य चक्रस्य या प्रभा ॥ तया छादितसर्वांगं,-मा-मां-हिनस्तु डाकिनी २८

भावार्थ—देवोंके भी देव एसे तीर्थंकर मगवान जिनके चक्र अर्थात् समूहकी मभासे थेरा करीर आच्छादित है, अतः मेरे शरीरको डाकिनी किसी मकारकी भी पीडा मत करो।

इस तरहके तेरह श्लोक हैं जिनका अर्थ इसी श्लोक के अनुसार है, सिर्फ ढाकिनी के नामकी जगह दूसरे नाम आये हैं सो अर्थका विधार करते समझ छेना चाहिए। (२८ से ४१ श्लोक तक)

श्रीगोतमस्य—या—मुद्रा, तस्या—या-भुवि छञ्धयः॥ ताभिरभ्युद्यतज्योतिरर्हः सर्वनिधीश्वरः ॥ ४२ ॥

भावार्थ-श्री गौतमस्वामी गणधर महाराज जो रुन्धियानये, जिनकी रुन्धि श्रूमिपर केल रही है, जिनकी रुन्धिरुप ज्योतिसे भी अत्यन्त मकाशमान ज्योति दीर्थिकर भगवानकी है और वह तमाम मकारकी निधीका मण्डार है।

पातालवासिनो देवाः—देवा—भूपीठवासिनः ॥ स्वर्वासिनोपि—ये देवाः—सर्वेरक्षन्तु—मामितः ४३ अजिता, (१३) नित्या, (१४) मदद्रवा, (१५) कामांगा, (१६) कामवाणा, (१७) सानंदा, (१८) आनन्दमालिनी, (१९) माया, (२०) मायाविनी, (२१) पैद्री, (२२) कला, (२३) काली, (२४) कलिपिया, इस तरह चीवीस देवीयोंके नाम बताये गये हैं।

पताःसर्वा महादेव्यो,-वर्त्तन्ते-या-जगत्रये ॥ महां सर्वा प्रयच्छन्तु,-कान्ति कीर्त्ति पृति मति ४८

भावार्थ—इस तरह चौबीसही देवीयां को केन श्वास-नकी अधिष्ठायिका हैं, आँर तीन लोकमें जिनका निवास है; वह देवीयां मुझे कान्ति, लक्ष्मी, कीर्ति, धेर्पता, और भुद्धिको मदान करे।

दिच्यो गोप्यः स दुःप्राप्याः-श्रीऋपिमंडलस्तवः॥ भापित स्तीर्थनाथेन,-जगत्राणकृतेनघः ॥ ४९॥

भावार्थ--श्री तीर्थकर भगवान फरमाते हैं फि, यह फ़्रिपमंडल स्तोत्र बहुत दिन्य-तेनस्ती है, और बहुत हुक्ति-लसे मिलता है, इसे ग्रप्त रखना चाहिये यह जगतनी रसा करनेवाला है।

रणे राजकुळे वन्हो,-जळे टुर्गे गजे हरो ॥ इमरा<sup>ने,</sup> विपिने घोरे.-स्मृतो रक्षतु मानवं॥५०॥ भावार्थ-पातालमें रहने बाले देव, पृथ्वीपर रहने बाले देव, व्यन्तर व स्वर्गमें रहनेवाले विमानवासी देव सब मेरी रक्षा करो।

सम् मरा रक्षा करा। चेनिधळच्यो—चे—नु—परमानिधळच्ययः॥ ते सर्वे मुनयो देना—मां—संरक्षंतु सर्वदा ॥४॥। भागर्थ—अवधिज्ञान और परमानिध ज्ञानकी रुप्पि-नाले सर्वे मुनिरान सर्वेदा येरी रक्षा करो।

हुर्जना भूतवेतालाः, पिशाचा मुद्रलास्तथा ॥ ते सर्वेष्युपशाम्यन्तु,—देवदेवप्रभावतः ॥४५॥ भावार्थ—दुर्जन महुष्य भूतभेत वेतालपिशाच राक्षस-देख आदि श्री मिनेश्वर भगवानके मशादसे स्नांत होर्ने ।

दल जाद थी जिनेश्वर भगवानके प्रशादसे बांत होवें। जो ह्री श्रीश्च धृतिर्रुक्ष्मी,—गोरी चण्डी सरस्वती। जयाम्त्रा विजया नित्या, क्षित्राजितामदद्रवा॥४६ कामाङ्गा कामवाणा च,—सानंदानंदमालिनी॥

माया नायाविनी रोद्री, कळा काळी कळिप्रियाः ४५ भावार्थ--- इन दोनो श्लोकोंमें चौबीत देवीयोंके नाम बताये गये हैं। (१) हों देवी, (२) श्रौं देवी, (३) ग्रुति,

बताप गर्प ६ । (१) हा देवा, (२) श्री देवी, (३) छति, (४) लक्ष्मी, (५) गौरी, (६) चंडी, (७) सरस्वती, (८) जया, (९) अंबीका, (१०) विजया, (११) हिन्ना, (१२) अनिता, (१३) नित्या, (१४) मदद्रवा, (१५) कामांगा, (१६) कामवाणा, (१७) सानंदा, (१८) आनन्दमालिनी, (१९) मापा, (२०) मापाविनी, (२१) रीद्री, (२२) कला, (२३) काली, (२४) कलिमिया, इस तरह चीवीस देवीयों के नाम तराये करे हैं।

नाम बताये गर्ने हैं।

एताःसर्वा महादेख्यो,-वर्त्तन्ते-या-जगत्रये॥

महां सर्वा प्रयच्छन्त्र,-कान्ति कीर्त्ति प्रति मिति ४८-

भावार्य-इस तरह चौवीसही देवीयां जो जैन झास-नकी अधिष्ठायिका हैं, और तीन छोक्यें जिनका निवास है; वह देवीयां मुझे कान्ति, छक्सी, कीर्ति, धेर्यता, और बुद्धिको मदान करे।

दिच्यो गोप्यः स दुःप्राप्याः—श्रीऋषिमंडलस्तयः॥ भाषित स्तीर्थनाथेन,—जगत्राणकृतेनघः ॥ ४९॥ भावार्थ---श्री तीर्थकर भगवान कस्माते हैं कि, यह

भावाय--- श्रा तायकर भगवान करसात है कि, यह अप्तिमंडल स्तोत्र बहुत दिन्य-- तेजस्वी है, और बहुत मुक्ति-लसे मिलता है, इसे ग्रप्त स्ता चाहिये यह जगतकी रक्षा करनेवाला है।

रणे राजकुले वन्हों;—जले हुमें गजे) हरी ॥ इमशाने विपिने घोरे;—स्मृतो रक्षतु मानवं॥५०॥ भावार्य-युद्धभं राजदरवारमं अग्निके भयमें जलके उपद्रवर्षे किल्लेमं हायी व सिंह के भयमें स्पन्नान भूमि निर्वन बनलंड स्थानमे भय भाप्त हुवा हो वहां इस स्वीत्रमंत्रके स्मरण मात्रसे सनुष्यकी रक्षा होती है।

राज्यस्रष्टा निजं राज्यं,-पद्श्रण्टा निजंपदं ॥ लक्ष्मीश्रण्टा निजां लक्ष्मीं;-प्राप्नुवन्ति-न-संशयः५१

भाषार्थ--राजपदसे अलग होनेबालेको निजका राज-पद, पदवीसे श्रष्ट होनेबालेको निजकी पदवी, और जिनकी लक्ष्मी चली गई होय ऊन पुरुपोंको निजकी लक्ष्मी पाह होती है इसमें किसी मकारका संदेद नहीं है।

भार्यार्थी लभते भार्या, पुत्रार्थी लभते सुतं, वित्तार्थी लभते वित्तं, नरः स्मरणमात्रतः ॥५२।

भावार्थ — सीके इच्छुकको सी पुत्रकी छालता वार्छकी पुत्र, धनके अर्थीको धनकी यासी इस स्वोत्रको स्मरणमात्रहे हो जाठी है !

स्वर्णे रुप्ये पट्टे कांस्ये,-लिखित्वा यस्तु पुज्यते ॥ तस्येवाष्टमहासिद्धि, गृहे वसति शाश्वती ॥५३॥

भावार्थ इस ऋषिमंडल स्वोत्रके यंत्रको सोनेके, चांदीके तांनेके अथवा कांसीके पतडे पर लिख कर प्रनत ऋषि मंदल-स्तोत्र-भावार्थ

हमेशाके लिये निवास करती है । भूजेपत्रे लिलित्वेदं,–गलके मूर्धि–वा–भुजे॥ धारितं सर्वेदा दिव्यं–सर्वेमीतिविनाशकं ॥५८॥

भावार्य-इस स्तोबके यंत्रको भोजपत्रपर लिख कर गर्लेमें या चोटी याने जिखाके बांघ देवे या हायकी धनाके बांघे तो सर्व मकारके भय मिट जाते हैं और आपत्तिका नाग्र होता है।

भूतैः प्रेतिर्भहेर्यक्षैः-पिशाचिर्मृद्रत्वेर्मलैः ॥ वातापित्तकफोद्रेके,-र्भुच्यते नात्र संशयः ॥५५॥

भावार्थ--भूत भेत ग्रह गोचर यक्ष पिशाच राक्षस और वात पित्त कक आदिसे जो पीडा होनेवाली हो उससे वच जाता है इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं है।

भूर्भुवः स्वस्त्रयोगीठ-वर्त्तिनः शाश्वता जिनाः ॥ तैः स्तुतैवंदितैर्दृष्टै, र्यतुफळं तत्फळं श्रुतो॥५६॥

भावार्य—चीनो लोक थाने (१) अघोलोक, (२) मध्य लीक, और (३) वर्ष्व लोक एसे तीनो लोकमे जो शायता

जिन चैत्य हैं उनकी स्तुति बन्दना आदिसे जो फल मिलता है, उसी तरहका लाभ इस स्तोत्रका पाठ करनेसे होता है। एतद्गोप्यं महास्तोत्रं, न देयं यस्य कस्यवित्॥

मिथ्यात्ववासिने द्त्ते, वालहत्या पदे पदे ॥५७॥ भावार्थ-इस स्तोत्रको ग्रप्त रखना चाहिए, हर एक

मनुष्यको नही देवे (योग्यता देखकर देना) मिथ्या दृष्टि-बालेको देनेसे पद पद पर बालहत्याके तुल्य पाप लगता है। (अर्थात् अयोग्य पुरुष इस स्तोत्र—मंत्रकी सिद्धि माप्त करे तो अर्त्य आदिका भय रहता है।)

आचाम्लादितपः कृत्वा, पूजियत्वा जिनावलीं॥

अष्टसाहस्रिको जापः कार्यस्तिसिद्धिहेतवे ॥५८॥ भावार्थ-आर्थविलको तपस्याकरके क्रिकेट मगवानकी

भावार्थ-आयंधिलकी तपस्याकरके जिनेन्द्रभगवानकी अष्ट द्रव्यसे पूजा करे और इस मंत्रका आठ इजार जापकरे तो कार्य सिद्ध हो जाता है। शतसप्टोतरं प्रातः-यें पटानित टिनेटिने॥

शतमप्टोतरं प्रात;—यें पठन्ति दिनेदिने ॥ तेपां-न-च्याथयो देहे,–प्रभवन्ति न चापदः॥५९॥ भावार्थ—नो मुद्रप्य इस स्तोत्रके मंत्रकी एक माला

अर्थात् एकसो आठ जाप नित्य-मित मातःकालमें करते हैं सनको किसीमी तरहकी व्याघि स्तपन्न नही होती और सारी आपितयां टल

अप्रमासावर्षि यावत्,—प्रातः प्रातस्तु यः पठेत् ॥ स्तोत्रमेतत्महांस्तेजो,—जिनविवं स पश्यति ॥६०॥ भावार्थ-आउ महिने पर्येत प्रातःकालमे विधि सहित इस स्तोत्रका पाठ करे तो अहैत् भगवानके विवका दर्शन खलाटमें कर लेता है।

हप्टे सत्यईतो चिंवे,-भवेत्सप्तमके ध्रुवं ॥

पदमामोति शुद्धात्मा,-परमानन्दनन्दितः ॥ ६१ ॥

भावार्थ—इस तरह जिस पुरुषको अईन भगवानके विवक्त दर्शन हो जाते हैं, वह जीव सातवें भवमें मोस पाता है, और मोस स्थान परम आनन्दके देनेवाला है, अर्थाद जन्म जरा मृत्युसे रहित है।

विश्ववंद्यो भवेत् ध्याता,-कल्याणानि च सोश्रुते॥ गत्वा स्थानं परं सोपि-भूयस्तु-न-निवर्तते॥६२॥

भावार्थ संसारके युननीय जो ध्याता युरुप होते हैं उनहींका ध्यान किया जाता है, जो कल्याणके करनेवाला होता है, और जिनके ध्यान मात्रसे मोक्ष मिलती है और संसारका परिश्रमण मिट जाता है।

इदं स्तोत्रं महास्तोत्रं स्तुतीनामुत्तमं परं॥

पठनात्स्मरणाज्ञापात् - लभ्यते पद्मुत्तमं ॥ ६३ ॥ भावार्थ-- यह स्तोत्र साधारणनहीं है, यह तोमहास्तोत्र

भाताथे—यह स्तोत्र साधारणनहीं है, यह तोमहास्तोत्र है, निसकी स्तृति—समरण-पाठ आदि करनेसे उत्तम पदकी माप्ती होती है, जिससे मोक्ष ग्रस्त मिळता है।

## ऋषिमंडल यंत्र वनानेकीतरकीव

ऋषि मंदल यंत्र बनवाना हो तो पहिले अच्छा दिन, श्रुभ महर्त देख लेना चाहिए, ऑर जब निज्ञ चन्द्रस्वर चलता हो तब यंत्रको बनानेकी श्रुरुआत करे। यंत्र सोनेके, चांदीके, तांपेके, कांसीके अथवा सर्व घाटुके निश्रणवाले पतदे पर जैसी निसकी शक्ति हो तैयार करे।

पतडेको एकसा गोलाकार वनवा कर सफाई वाला कराळेचे और वादमें उस पतडे पर जहां तक हो सके अप्ट

गंधसे यंत्र छिखे। अष्ट गंध पवित्रतासे बनाया हुवा हो और निसमें निचे छिखे अनुसार वस्तुओंका मिश्रण होना चाहिए। (१) फेसर, (२) कस्तुरी, (३) अगर, (४) औरोचन (६)

(१) केसर, (२) कस्तूरी, (३) अगर, (४) गौरोचन (६) भीमसेमी कपूर (७) चंदन (८) हिंगलु। इन सब को खरलमें तैयार कर लेवे।

जब यंत्र को लिखना श्रुरु करे तब तेले की तपस्या करना चाहिए। यदि तेला न हो सके तो ऑक्लिकी तपस्या तो अवस्य करना चाहिए और यंत्र लिखते समयश्री सिद्ध-चक्र मंडलकी स्थापना कर अध्द्रव्यसे पूजा कर पूर्व दिशाकी तरफ प्रख रख कर मौन पने रह कर यंत्र लिखता जाय।

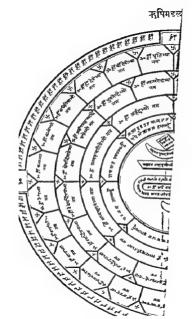

िल्लमेकी कलम अथवा निव सोनेका होतो अत्युत्तम है यदि एसी कलम न मिल सके तो वरूकी कलमसे लिलना चाहिए। लोहेके निय-बांकसे नहीं लिलना चाहिएऔर जिसकलमसे लिला जाय वह बिल्ल्कल नई होनी चाहिए।

पंत्र जय तेयार हो जाय तब शुद्धताके लिये टीक तरह <sup>उसका</sup> मिलान करलेना चाहिए ताकि इस्व दीर्घ अनुस्वार आदिकी अगुद्धता न रहने पावे। जब निश्चय हो जाय कि यंत्र यथा विधि अनुसार लिखा गया है और किसी प्रकारकी अथुदता नहीं है, एसा निश्चय हो जाने बाद यंत्रके उपर जो असर पंक्ति लिखी गई है उसे मेखसे या टांकलेसे या और फोई अणीदार जीजार हो उससे खोद छेवे और एकसा म्पष्ट असर दिखाई दे सके उस तरह तैयार कर लेवे जीजार नहां तक हो सके वांबेका लिया जाय यदि एसा न मिल सके तो लोहेका नया जीजार काममे लेना चाहिए, इस तरह जब यंत्र शृद्धमान तथार हो जाय और किसी तरहकी भूल उसमें न रहे तो फिर यंत्रको पूजने योग्य बनानेके हेत पातो किसी जगह प्रतिष्ठा होती हो नहाँ लेनाकर या स्वयं वर्च कर प्रतिष्ठित करालेवे यदि दोनों वार्तोमेंसे एकभी न हो सके और साधन करनेशी जन्दी हो वो बात्मार्थी योग्य ग्रनि महाराजके पास ने जाकर बामझेप मन्नेप करा देवे। मनिराज यदि मंत्र शाखें नियम होंने वो नासक्षेत्र दान्त्रते

समय यंत्रको यंत्रित कर देंगे। सम्भवत् सुनिराजका भी तात्कालिक जोग न मिल सके तो फिर नवपदजी महाराजकी पूजा कराई जावे जिसमे सिद्धचक्र मंडल के पास ऋषिमंडल यंत्र की स्थापना कर पूजा पक्षाल कराने, और वाद में मंत्रको पूजन में रल नित्य पूजा किया करे, और जब कभी मतिष्ठा का मौका मिले तब यंत्रकी मतिष्ठा अवस्य करा लेना चाहिए।

यंत्र को निज के मकान में रख पूजा करना बहुत श्रेष्ट बताया गया है। यदि निज के रहने के निवास स्थान में शुद्धमान जगह अथवा एकान्त आवास जैसी मुक्शिन हो तो फिर यंत्र को मंदिरमें रख कर नित्य पक्षाल पूजन किया करे, एसा नित्य मति करने से फलदाई होगा और जहां तक हो सके यूजा अष्टद्रव्य से करना बाहिए। अब यंत्र को लिखने

सक जूना जिल्ला के तरिना चाहिए। अब यत्र का लिला की तरकीय बताई जाती है सो ध्यान देकर समझ छेवे। जब गोलाफार पतडा तैयार हो जाय या चौफोर पतडा रखना हो तो भी रख सकते हैं जिसको इन दोनों आकार्से सं जिस आकार का पसंद हो तैयार करा छेने बाद उस के मध्य भाग में पाँच अंगुल लम्बा चौटा गोलाकार चक्र पनाये और उस गोलाकार चक्रमें "ग्रैं" दोहरी लकीर वाला लिखे, दोहरी लकीरें इस तरह से बनाई जाये कि जिनके धीच में चींबीस जिन भगवान के नाम आसानी से लिख सकें। इस तरह " ग्रैं" जब लिख लिया जाय तो फिर नाम लिखने की शुरुआत इस तरीके पर करे। र्री कार के उपर अर्थ चन्द्राकार जो चिन्ह है वह सफेद कटा युक्त माना गया है, क्योंकि चन्द्रकचा सफेद होती है इस टिपे उसमें श्वेत वर्ष वाले वीर्यद्वर भगवान का नाम टिखना चाहिए। अतः इस तरह से लिखे।

॥ चंद्रप्रभ पुष्पद्तिभ्यो नमः॥

इस तरह लिखे वाद चन्द्रकार कला के उपर को विन्दु इयाम वर्ण वाला बवान किया गया है इस लिये बिन्दु में स्थाम वर्ण वाले तीर्यहर का नाम इस तरह लिखे।

॥ मुनिसुत्रत नेमिनाथेभ्यो नमः ॥

इस तरह लिखे बाद में फारके सिरे की लाइन मो मस्तक पर होती है वह लाल वर्ण की बताई गई है इस लिये उसमें खाल वर्ण बाले वीर्यद्वर का नाम इस तरह लिखे।

॥ पद्मप्रभ वासुपूज्येभ्यो नमः ॥

एसा लिख छेने बाद मैं कादीर्थ ईकारयाने ई की माना निमका इरा रंग बताया गया है अतः इरे वर्ग वाले वीर्यद्वर का नाम इम तरह खिले।

॥ महि पार्श्वनाधेभ्यो नमः॥

इस तरह जिल्ल छेने बाद बाकी रहा हुवा माँकारका विभाग जो इकार रकार है, वह पीले वर्गका बताया है इस लिये स्वर्ण बाले सोलह तीर्धद्वर भगवान के नाम इस तरह लिखे।

> ऋषभ अजित संभव अभिनन्दन सुमति सुपार्श्व शीतल श्रेयांस विमल अनंत धर्म शांति कुंध अर नमि वर्द्धमानेभ्यो नमः

एसा लिखे बाद पुरा हीँ कार तैयार हो जाता है, बाद में ही कार के बीचमे जो जगह रहती है उसमे इस तरह बीज अक्षर लिखना चाहिये।

॥ ॐ ह्वीं अईं नमः ॥

उपरोक्त कथनानुसार लिखे बाद पूरा ही कार तैयार हो गया समझना चाहिए ।

(२) दूसरा गोलाकार ही कार के चारों तरफ बनावे जिसमें बरावरी के आठ कोठे रखे उन आठों कोठों में इस तरह लिखना श्ररू करे।

हीं कार अर्ध चन्द्राकार पर जो विन्द्र है उस के उपर से मथम लिखने की शुरुआत करे।

(१) पहले कोठे में अ आ इई उऊ ऋ ऋ ऌ ऌ ए **ऐ ओ औं अं अः इम्र्ल्युँ।** 

- (२) दूसरे कोठे में क ख ग घ ङ भ्रस्ट्र्यूँ (३) तीसरे कोठे में च छ ज झ अ म्रस्ट्र्य
  - (४) चौषे कोठे में ट ठ ड ढ ण रम्ल्य
  - (५) पांचवे कोठे में तथ द घन घर्ल्यू
  - (६) छड़े कोठे में प फ व भ म झम्हर्यू
  - (७) सातवें कोठे में य र ल व सम्र्रूवीं (८) आठवें कोठे में श प स इ स्व्यस्ट्रीं

डपर बताये अनुसार आठों कोठों मे लिखे, और साथ ही वीसरा गोलाकार गंडल आठ कोठे वाला बनाये और दूसरे गंडल मे जहां से अ आ इत्यादि लिखा है उसके उपर से ही वीसरे गंडल के कोठे में लिखने की धुरुआत करे और आठों कोठे में इस तरह लिखे।

(१) ॐ हाँ अईद्भ्यो नमः

- (२) ॐ हीं सिद्धेभ्यो नमः
  - (३) ॐ हैं आचार्यभ्यो नमः
- (४) 🍣 हूँ उपाध्यायेभ्यो नमः
- (५) ॐ हैं सर्व साधुभ्यो नमः
  - (६) ॐ हैं सम्यायदर्शनेश्यो नमः
  - (७) ॐ हो सम्यखानेभ्यो नमः
  - (८) 👺 इः सम्यक्चारित्रभ्यो नमः

इस तरह जाठों कोटों में लिखने से तीसरा गोलाकार मंदल तैयार हो जाता है। बाद में चौधा गीलाकार मंदल सोलढ़ कोठे वाला बनावे और दूसरे व तीसरे कोठे में प्रथम लिखने की शुरुआत की है जसके ठीक उपर से चौये मंदल में नम्यर बार इस तरह लिखे।

- (१) ॐ ही अवनेन्द्रेभ्यो नमः
  - (२) ॐ ही ज्यंतरेन्द्रेभ्यो नमः
  - (३) ॐ हीं ज्योतिप्केन्द्रेभ्यो नगः
  - (४) ॐ ही फरपेन्द्रेभ्यो नमः
    - (५) ॐ ही श्रवाविभयो नगः
  - (६) ॐ हीं देशायधिभ्यो नमः
  - (७) ॐ ही परमावधिभ्यो नमः
  - (c) ॐ हीं सर्वावधिभ्यो नमः
  - (९) ॐ हीं युद्धिऋद्धिमाप्तेभ्यो नमः
  - (१०) ॐ ह्रौ सर्वोपधिमाप्तेभ्यो नग्नः
  - (११) ॐ हीं अनंतवलर्द्धिमाप्तेभ्यो नाः

  - (१२) ॐ ही तपर्दिमाप्तेभ्यो नमः
  - (१३) ॐ हीं रसर्द्धिमाप्तेभ्यो नमः (१४) ॐ हीं वैक्रेयर्द्धिमाप्तेभ्यो नगः

(१६) रूँ ही अझीणमहानसर्द्धिमान्तेभ्यो नमः इस तरह सोलह कोठों में लिखने वाद चीया मंदल

इस तरह सालह काठा में लिखन बाद चाया महल तैयार हो गया समझना चाहिए। बाद में इसी चीचे मंहल के पास ही पांचवाँ गोलाकार

मंडल चींचीस कोठे वाला चनाचे जिस में लिखने की शरुआत अनुक्रम से उपर वतामें अनुसार ही करे, और नम्पर बार चींचीस ही कोठों में इस तरह लिखे।

- (१) ॐ हीँ हीदेवीम्यो नमः
- (२) ॐ गैं। श्री देवीभ्यो नमः (३) ॐ गैं प्रतिभ्यो नमः
- (४) ॐ में लक्ष्मीभ्यो नमः
- (६) ॐ मैं चंडीम्यो नगः
- (७) ॐ में सरस्वतीभ्यो नमः
- (८) ॐ में जयाभ्यो नगः
- (८) ॐ्रा जयाभ्या नयः
  - (९) 🍜 ही अंविकाभ्यो नमः
    - (१०) व्य ही जिनपाल्यो नवः

(११) ॐ हीं क़िनाभ्यो नगः

(१२) ॐ हीं अजिताभ्यो नमः

(१३) ॐ हीं नित्याभ्यो नगः

(१४) ॐ हीँ मदद्रच्याभ्यो नमः

(१५) ॐ ह्रीँ कामांगाभ्यो नमः

(१६) ॐ ड्री कामवाणाभ्यो नमः

(१७) ॐ हीं सानंदाभ्यो नमः

(१८) ॐ हीं आनंद मालिनीभ्यो नमः (१९) ॐ हीं मायाम्यो नमः

(२०) ॐ हीं भाषाविनीभ्यो नमः

(२१) ॐ ही रौद्रीस्यो नमः

(२२) ॐ ही कलाभ्यो नमः

(२२) ॐ हो कलाभ्या नगः

(२४) 👺 हैं। कलिमियाभ्यो नमः

(२४) क्य हा कालामयास्या नगः

इस तरह लिखे वाद ऋषिमंडल का पांचवाँ *गोला*कार मंडल तैयार हो गया समझियेगा।

बाद में यंत्र के दाहिनी तरफ (ॐ) लिखे और उपर के

लिखना कि उपर बताये हुवे 🕉, हुँ।, हिंव, और क्षः के बीच में सत्ताइस सत्ताइस ही आ सके, इस तरह लिख छेने बाद पूरा ऋषि मंडल यंत्र तैयार हो गया समझियेगा। इस यंत्र के चारों तरफ लकीरें जैसी के यंत्र के चित्र में यताई गई है खींच कर उनके चारों कोनोमें निशुल का

भागमे याने सिरे पर तो हीँ लिखे वांई तरफ(हिंव) और नीचे के भागमें (क्ष ) लिखकर यंत्रके चारों तरफ गोलाकार लाइन खेंच कर एकसौ आठ ही लिखना जो इम तरह

जिससे पृथ्वी मंडल की स्थापना हो जाती है, और यंत्र को सिद्ध करने के लिये इस स्थापना की आवश्यकता है। पसी स्थापनाएं और भी चार पाँच वरह की होती है छेकिन सर्व कार्प में यह स्थापना हीश्रेष्ठ मानी गई है अतः

आकार बना कर उसके पाल (ल) अक्षर लिखना चाहिए

इसी तरह स्थापना कर लेवे।

## ऋषि मंडल यंत्रमं पदस्थ ध्येय स्वरूप

----

ऋषिमंहल यंत्र में अक्षरों की योजना और स्वर व्यंत्रन के साथ संयुक्ताकर के मंत्र बीजालरका मिश्रण देख आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। प्राचीन ग्रन्थों में जो बात मित्रपादित होती है वह बिना कारण के नहीं होती, साधारण बुद्धिवाला मञ्जूष्य ज्यादे अनुभवी न होने से उसे एसा ख्याल हो जाता है कि, स्वर ज्यंत्रन के अक्षरों की क्या पूजा वर्वाई ! लेकिन इसके माचीन ममाण बहुत से सम्पादन होते है, उनमें से एक उदाहरण योगकाखका जिसमें श्रीमान हैमचन्द्राचार्यजी महाराजने पदस्य ध्येयका स्वरूप बताये कथन किया है उसका संक्षेप से पाठकों के समझने के हेंद्र वहां ज्लेख करेंगे!

योगवास में वयान है कि पवित्र पत्तों का आलम्बन लेकर ध्यान किया जाता है उसीको श्रास्त्रवेचाओंने पदस्थ ध्यान कहा है, जिसका स्वरूप बताया है कि नाभिकमल के उपर सोलह पचे बाले कमल के पुष्प का चिंतवन करे, और पत्ते पर भ्रमण करती हुई स्वर की पंक्तिका चिंतवन करना अर्थात्, अ, आ, इ, ई, ब, ऊ, ए, ऐ, ऋ, ऋ, ऌ, छ, ओ, जी, अ, अ: इस तरह चितवन करना वादमे—

हदयमें स्थापित कमल का थुप्प निसके चीवीस पर्ते चनाना जिसकी कर्णिका सहित प्रथमें पचीस वर्णाक्षर अनु-

क्रम से स्थापित करना जिसे, क, ख, ग, घ, इ, च, छ, ज, झ, अ, ट, ठ, ढ, ढ, ण, त, थ, द, घ, न, प, फ, ब, म, मतक जिंतवन करना उसके बाद मुलक्षमल्में आठ परोवाले क्रमल के अदर नाकी रहे हुये आठ वर्णांसर अर्थात्, य, र, छ, न, द्या, प, स, ह पा जिंतवन करना, इस तरह का चिंतवन करने वाले अत पारमामी दो जाते हैं, ध्यान करने फा अनुमव निन्होंने माप्त निया हो उन महापुरणों से एसे ध्यान का स्वरूप समझ पर अभ्यात न्द्राया जाय तो अवस्य लाभदाई होना, और तो महापुरण इस का जान माप्त पर के अनादि सिद्धि गणांतमर भ्यान यथांत्रिय करते रहते हैं उनको अल्प समयमें दी, गया, आया, होनेवाला, जीवन मरण भूभ, अर्थूभ आदि जाने पा हान उन्यह हो नाता है।

दूसरा ध्यान यू बताया है कि नाभिक्मल के नीचेआत वर्ष के आधासर नेसे अ, क, च, ट, त, प, य, म आउपचों मित स्वरकी पक्ति युक्त केसरासहित मनोहर आउपासटी बाला क्मल विववन करें। तमाम पत्तों की सपिया मिट पुन्यों की क्युंति से शोभित करना, और तमाम पत्तों के अप्र

भाग में पणवाक्षर व माया बीज अर्थात् (ॐ) (हीँ) से पवित्र वनाना । उन कमल के मध्य में रेफ से ( ) आक्रान्त कला-विन्दु (") से रम्य स्फटिक जैसा निर्मल आद्यवर्ण (अ) सहित, अन्त्य वर्णाक्षर (इ) स्थापन करना जिस से (अँई) वनेगा यह पद माणमान्त के स्पर्श करनेवाले को पवित्र करता हुवा, रस्य, दीर्घ, प्रत, स्स्म, और अति स्स्म जैसा उचारण होगा । जिसके बाद नाभिकी, कण्डकी, और इदयकी, घन्टिकादि प्रनिथयों को अति सूक्ष्म ध्वनि से विदारण करते हुवे, मध्य-मार्ग से वहन करता हुवा चिन्तवन करना, और विन्दुमें से तप्तकलादारा निकलते द्ध जैसे अवेत अमृत के कल्लोलों से अंतर आत्मा को भीगोता हुवा चितवन कर अमृत सरोवर में उत्पन्न होनेवाछे सोल्ड पांलडी के सोल्ड स्वरवाले कमल के मध्यमें आत्मा को स्थापन कर उसमें सोलह विद्यादेवियों की स्थापना करना ।

देदिप्यमान स्कटिक के हुम्भमें से झरते हुवे दुध कैसा श्वेत अमृत से निजको बहुत लम्बे समय से सिंचन हो रहा हो एसा चितवन करे।

इस मंत्राघिराज के अभिषेष श्रुद्ध रफटिक जैसे निर्मेछ परमेष्टि अर्हन्त का मस्तक में ध्यान करना, और एसे ध्यान आवेदामें "सोऽदं सोऽदं " वारम्वार वोलने से निश्चय रूप से आत्मा की परमात्या के साथ तन्मयता हो जाती है इस तरहकी तन्मयता होजाने वाद आरागी, अदेपो, अमोही, सर्वदर्शी, आँर देवगण आदि से पूननीय एसे सचिदानन्द परमात्मा समनसरण में भर्मोपदेश करते हो एसी अवस्थाका चिंतवन करना चाहिये, निषसे ध्यानी पुरुष कर्मरहित होकर परमात्मपद पाता है।

महापुरुष, ध्यानी योगीजो इस विषय का विशेष अभ्यास करना चाहते हों वह मंत्राधिप के जबर व नीवे रेफ सहित कला और विन्दु से दवाया हुवा-अनारत सहित मुबर्ण कमल के मध्यमें विराजित गाढ चंद्र किरणों जैसा निर्मल आकाश से सब्बरता हुवा दिशाओं को ज्याप्त करता हो इस मकार चितवन करना, और मुखकमल में मवेश करता हवा श्रकुटी में श्रमण करता हुवा, नेत्रपत्तों में स्कुरायमान भाल मंडल में स्थिरका निवास करता हुवा तालू के छिट्टमें से अमृत रस झरता हो, चन्द्र के साथ स्पर्भो करता हो, ज्योतिप मंडल में स्फुरायमान आफाश भंडल में सआर करता हुवा मीक्ष छह्मी के साय में सम्मलित सर्व अवयवादि से पूर्ण मंत्राधि-राज को कुम्भक से चिंतवन करे। जिसका विशेष स्पष्टीकरण करते हुवे कहा है कि " अ " जिसकी आधमें है और "ह" जिसके अन्तमें है व विन्दुसहित रेफ जिसके पञ्चमें लगा है एसा पद "अई" परम तत्त्व है, और इसको जो जानते हैं वही बच्चन्न हैं-चचन्नानी हैं।

ध्यानी योगी महापुरुप इस महातत्त्व-मंत्रका स्थिर चित्त से ध्यान करे तो फलस्वरूप आनन्द और सम्पति की भूमिरुप मोक्षलक्ष्मी को माप्त कर छेता है।

रेफ विन्दु और कला रहित शुभाक्षर " ह " का ध्यान करते हैं, उन पुरुषों को ध्यान करते करते यही अक्षर अन-क्षरता को माप्त हो जाता है, और फिर बोलने में नही आता सिर्फ छय छम जाती है और इसका स्वरूप न्याप्त हो जाता हो इस मकार से चिंतवन करे, और अभ्यास बढाता हुवा चन्द्रमा की कला जैसा सूक्ष्म आफारवाला, व सूर्य की तरह

मकाशमान, अनाहत नाम के देवको स्फरायमान होता हो इस तरह का ध्यान छगावे । वाद में अनुक्रम से केश के अग्रभाग जैसा सुक्ष्म चिन्तवन

करना और क्षणवार जगतको अव्यक्त ज्योतिवाला विन्तवन कर के छक्ष से चित्त को इटाया जाय तो अछक्ष में चित्त को स्थिर करते हुवे अनुक्रम से अक्षय इद्रियों से अगोचर जैसी अनुपम ज्योति मगट होती है। इस मकार लक्ष के आलम्बन से अलक्ष भाव मकाशित हुवा हो तो ध्यान करने वालेको

सिद्धि पाप्त हो गई समझना चाहिये। उपरोक्त कथनानुसार स्वर व्यंजन अक्षरों की उपयोगिता पाठकों के समझ में आ गई होगी जिस में भी आद्य व अता

क्षरका महात्म्य तो एक अजीव प्रकारका बताया है और

अनाक्षर " ह " की महिमा का भी संक्षेप से वर्णन आ गया है जो मायावीज है और ऋषिमंडल-यंत्र में मुख्यतया इसी का ध्यान इसी में स्थापना आदि आती है, यह मायाबीज बहुत शक्तिदाना व सिद्धियों का भंडार है। इस तरह अक्षरों की उपयोगिता बताई गई, और मंत्रा-क्षर-संयताक्षर का बयान पहले आ चुका है, देवदेवियों के नाम वायत पाटक खुद समझ सकते हैं। इस तरह इस यंत्र को व ध्यान की विधि को समझ कर उपयोग सहित

संबिधि आराधन किया जायगातो परमपद को माप्त कराने-बाला यह मैंत्र है।

### ऋषिमंडल **॥ मायावीज** ॥

#### \_\_\_

--- (EE) EE) ---

मंत्र शास्त्र में ॐ को मणव अक्षर और ही को मायावीन वताया है। बीज उसीका नाम है कि जिसमें इस पैदा करने की शक्ति हो, गेहूं का बीज गेहूं पैदा करता है, और चांबल के बीज से चांबल पैदा होते हैं तद्युसार ही को शासकारोंने बीजासर बताया है, और किर साथ ही माया नाम दिया गया इस लिये इसका स्पष्टीकरण करना आवश्यकिय है। माया अर्थात लीला या मताप कुछ भी कह दीजिये जिस में पैदा करने की शक्ति है उसका नाम बीज है और फैलाने का नाम माया है।

हीं में भी एसी अनुपम शक्ति का समावेश होना चाहिये कि जिसमें स्वर व्यंजन के अक्षरों को उत्पन्न करने की शक्ति हो, और ठीक भी है क्योंकि मायाबीनका मतलब तो तब ही सिद्ध हो सकता है कि उपरोक्त कयनानुसार सिद्ध हो सके।

मायाबीन सिद्ध करने के लिये ही का चित्र पाठकों के सामने है, इसको ध्यान देकर देख छेवें और वाद में रेखां चित्र निसमें ही के पांच विभाग बताये गये हैं उनकों भी सब ध्यान देकर देख लें, और आप भी इस तरह से हीं के







पांच विभाग मोटे बोर्ड कागज के बना छेवें और फिर निज की इद्धिमता से इन पांचों विभागों से स्वर व्यंजन के अक्षर चनाईयेगा। पयत्न करने से जब इस तरह से आप स्वर व्यंजन के अक्षरों को पांचों विभागों में समावेश करना सिद्ध करलेंगे तो आपको हीं मायाबीज है इस तरह माननेमें कोई सैदेह नहीं रहेगा। जब पसासिद्ध हो जाता है तो इस अक्षर में ब्रान के प्रकाश का कितना समावेश है इस को पाटक खुद सोख के और समझ लें कि शाखों में मायाबीज हैतुपूर्वक ही बताया गया है जो बहुत शक्तिशाली व मोक्ष प्राप्त कराने वाला है।

इरादा वो यह था कि स्वर ब्यंजन अक्षरों को ही के अग्रुक भाग से बनाना इस पुस्तक में ही किम सहित दे दिया जाय, किन्तु एक वोचें खुद ही इस में निष्णांत नही हूं, और दूसरे विजकार भी एसा नही मिला कि वह एसे किन जस्दी बना कर दे देवे।इस लिये पाउकों को इसका परिचय कराने के लिये रेखा किन्ने दे दिया है सो देख कर समझ लेना चाहिए।

वैसे तो ही की महिमा का पार नहीं है छेकिन पीज-रूप सिद्ध करने के छिये जो चित्र आप देख रहे हैं वह एक माचीनता का नया ममाण आप के सामने है जिसको ध्यान से देखियेगा।

### ऋषिमंडल **सकलीकरण**

- WEIGIES ---

सकलीकरण अर्थात् अंग भतिष्ठा मंत्रका जाप करने से पहले करने की होती है जिसका विवरण इस मकार है। आत्मश्रद्धि मंत्र

।। ॐ ही नमो अरिष्टंताणं ॥

॥ ॐ हीँ नमो सिद्धाणं॥

॥ ॐ हीँ नमो आयरियाणं ॥

🛮 ጅ हीं नमो उवन्यायाणं 🎚

॥ ॐ हीं नमी लोए सन्द साहूणं॥

इस आत्मश्रद्धि मंत्रका एनसी आठ जाप कर छेना चाहिए । यह महा मंगलिक आत्मबलको बढाने वाला मंत्रहै ।

ुप्राण प्रतिष्ठा भंत्र

॥ॐ मैं बनार्शियतये आँ में एँ मैं श्रू में सः॥ प्राण मतिष्ठा के हेतु इस मंत्रका इवीस नाप कर छेना

चाहिए, और बाद में उसी मंत्र द्वारा निज की चोटी (शिखा) अनेक (उत्तरासङ्ग) वरण शुंदल अंगुढी व पृजा पाठ में पहिनने के वस्त्र आदि की यन्त्रित कर के तमाम सामग्री को शुद्ध बना छेना चाहिए।

#### कत्रच निर्मल मंत्र

ॐ ही थीं बद बद बाग्बा देन्ये नमः स्वाहा ॥ इस मंत्र के जाए से फबच याने यंत्र अथवा यंत्र बाला मादलिया पदि पास में रखने को फराया हो तो इस मन्त्र कारा शद्ध कर लेना चाहिए ॥

हस्त निर्मल मंत्र

ॐ नमो अरिइन्ताजं श्रुतदेति प्रशस्त इस्ते हूँ फट्टस्वाहा इस भंगका जाप करते समय हार्यो को पूप के पुँबै पर रख कर निर्मल कर लेके ।

#### काय शुद्धि मन्त्र

॥ ॐ णमो ॐर्गी सर्वपापसर्यकरि ज्वालासस्त्रमञ्जलिते मत्पापं निष्ठ णिह दह दह को भी भूँ भी भः भीरपविष्ठ अमृत-मंभवे यथान वथान हुँ फट स्वाहा ॥

इस मंत्र द्वारा द्वरीर को पवित्र बनाना चाहिए और साथ ही अन्तरुखकों भी निर्मेन्ड रखने का मयन्त्र करना जिस से तन्कान्ड सिद्धि होगी।

### हृदय शुद्धि मन्त्र

॥ ॐ ऋपभेण पवित्रेण पवित्रोक्तत्य आत्मानं पुनीमहे स्वाहा ॥

इस मंत्र का जाप करते समय दाहिने हाथ को हृदय पर रख कर अन्तःकरण को शुद्ध वनाने की भावना रखना चाहिए। ईप्यां, द्वेप, कुविकल्प, कोष, मान, माया, और स्रोभका त्याग करना झुठ नहीं बोलना और एसे कार्मों से

द्र रहना चाहिए। मुख पवित्र करण मन्त्र

॥ ॐ नमो भगवते झूँ हौ चन्द्रमभाय चन्द्रमहिताय चन्द्र मूर्चये सर्वस्रक्षमदायिने स्वाहा ॥

इस मंत्र डारा निजके द्वाल कमल को पवित्र बनाना चाहिए, और गम्भीरता, सरस्ता, नम्रता, आदि का भाव रतना चाहिए।

चक्षु पवित्र करण मन्त्र

॥ ॐ मी भी सहामुद्रे कपित्रतिखे हूँ कट् स्वाहाः ॥ इस मंत्र द्वारा निज के नैत्रों को पवित्रकरना और नैत्रों में

स्नेहमान सरल्वाका मकाश हो एसे भाव बनाकर नेप्रपवित्र करना चाहिये।

#### मस्तक शुद्धि मंत्र

।। ॐ नमो भगवती ज्ञान मृतिः सप्तशतश्रुलकादि महा-विद्याधिपतिः विश्वरुपिणी हो है हो हाँ हाँ छ शिरस्ताणपवि-त्रीकरणं ॐ णमो अरिहन्ताणं हृदयं रस रस हूँ फट् स्याहा ॥ इस मंत्रद्वारा मस्तक निर्मल करना और शुद्ध हृदयसे यया-साध्य जाप करते जाना जिससे मंत्र तत्काल सिद्ध होता है।

॥ मस्तक रक्षा मंत्र ॥

ॐ पमो सिद्धार्ण हर हर विशिषा रक्ष रक्ष हूँ फट् स्वाहा ॥

इस मंत्रद्वारा मस्त्रक रक्षाकी भावना रख बोलते समय मस्त्रक पर हाथ लगाना चाहिए।

॥ शिखा वन्धन मंत्र ॥

ॐ णमो आपरिपाणं शिलां रक्ष रक्ष हूँ फट्ट स्वाहा। इस मंत्रद्वारा शिलाको पवित्र करके, चोटीके केसों (बाल) को बांधना चाहिए, बांधते समय बालोंमें गांड नहीं लगाना और युंडी लपेटकर स्थिर करदेना चाहिए।

॥ मुग्वरक्षा मंत्र ॥

॥ ॐ लमो उरज्झायाणं एहि एहि भगरति बनवरराये बिलिए रहा रख़ ई फट्ट स्वाहा ॥ इस मंत्रको बोलते समय मुखके तमाम अवयर्वोक्ती रक्षाके हेतु भावना भाषी जाय ।

॥ इन्द्रस्य कवच मंत्र ॥

अ णमो लोए सन्वसाहणं सिर्म साधय साधय वज इस्ते शुलिनि दुष्टं रस रस आत्मानं रसरस हूँ फट् स्वाहा॥

मंत्र जाप करते समये देवकृत उपद्रव अथवा अन्य भीति उपस्थित न होने के लिये भावना की जाय जिससे किसी तरकका उपद्रव न होने पावे।

। परिवार रक्षा मंत्र ॥

।। ॐ अरिहय सर्व रक्ष रक्ष हूँ फट स्वाहा ।। इस मन्त्रद्वारा कुडुम्ब~परिवारकी रक्षा के लिये पार्धना फरना, जिससे मंत्रको सिद्ध फरनेके समय किसीमी तरहका

करना, ाजसस मंत्रका सिद्ध करनेके समय किसीभी तरहका परिवार उपद्रव न होने पावे और मंत्रको साधन करनेका समय निर्वित्नतासे व्यतीत हो आय ।

॥ उपद्रव शांति मंत्र ॥

॥ ॐ र्रों धीं फर स्ताहा किटि मिट चातय पातय परविद्रान डिन्डि छिन्डि परवंत्रान् भिन्डि भिन्डि क्षः फर स्वाहा ॥ मंत्रका नाप करते समय कियी और की तरफ से अंत-राय आनाय या किसी तरहका कर उत्पन्न होने वाला हो तो इस मंत्रके मबाबसे हर नाता है, और सई दिशा के सारे उपदर्शों को रोकने के लिये इस मंत्रका जाप फरना चाहिए।

#### ॥ सकली करण दूसरा ॥

उपर चताये अजुतार किया न हो शके और ऋषिमंहल मूर्जनका जाय करनाही हे तो जियाने उपर लियों किया में मचेश करते कठियाँ माल्यू हो उनके लिये सादी किया इस मकार चताई गई है कि नीचे बताया हुवा मंत्र बोलता जाय और अंगके अवयक्ता नाम आवे उस जगह निजका हाथ रखकर बोलता जाय, जब इस तरकी किया हो चुके तब मुल्यंका जाय शहर कर देवे।

॥ महारक्षा सर्वेषद्रव शांतिमंत्र ॥

नमे अस्टिन्तार्थ शिखायां ॥
 नमे सिद्धाणं मुखानरणे ॥
 नमे आवस्थिणं अद्वरसायां ॥
 नमे अवस्थायां आयुषे ॥

नमो छोए सन्वसाहूणं मौवीं ॥
 एसो पञ्चनग्रकारो—पादतले.

चन्नशिला सन्त्रपावणणासणो । बजमयमाकारं चतुर्दिक्ष महलाणं च,

सन्वेसिं लादिराङ्गारखातिका ॥ ॥ पढमं हवई मङ्गलं परि वमोवज्ञमय विधानं ॥

उपर बताया हुवा मंत्र बोलनेसे भी सकली करण हो जाता है अतः जिसको जैसा सगम माल्य हो तदन्रसार करे।

### ॥ सक्छीकरण तीसरा ॥

एक और सकलीकरण बताया है, जो सर्व प्रकारकी फ़िद्धि सेने वाला है, और ग्रंबके आद्यमें इस सकली करण द्वारा भी शृद्धि कर सकते हैं, जैसी निसको स्रविधा व स्रामिता मालुम हो जसीको अद्गीकार करे, ग्रंब इस मकार हैं।

ॐ णमो अरिहन्ताणं ॐ हृदय रक्ष रह्न हुँ फट् स्वाहा ॥ ॥ ॐ णमो सिद्धाणं में जिसे रह्न रह्न हृँ फट् स्वाहा ॥

॥ ॐ णमो आयरियाणं हूँ जिखां रस रस हूँ फट्ट म्बाहा ॥ ॥ ॐ णमो जबन्झायानं हूँ पहि पदि भगवति बसकवने

यमपाणि रक्ष रक्ष है फट्ट स्त्राहा ॥

॥ ॐ णमो लोए सन्तसाहूणं हः । क्षिमं साधय साधय वज्रहस्ते शुलिनि दुष्टान् रक्ष रक्ष हुँ फट्ट स्वाहा ॥

॥ एसो पञ्च नमुकारो वज्जिलाप्राकार ॥ सन्व पाव ष्पणासणो वभो वज्रमयो मङ्गलाणं च सन्वेसि खदिरांगार-मयो खातिका ॥

॥ पदमं इवई मङ्गलं बयोपित बज्जमय विधानं ॥ इस तहर तीसरा सम्लीकरण चताया है सो साधक प्रविपनो टीक तरह समझ छेना चाहिए।

**पु**रुपका ठाक तरह समझ छना चाहिए

# ऋषि मंडल आलम्बन

हर एक मंत्रको सिद्ध करनेके लिये यह नियम है कि निस मंत्रका जो अधिष्ठाता हो उनहीका चित्र अधवा मतिमा आलम्बन रुप सामने रखना चाहिए। बहुधा एसा देखा जाता है कि इस विपयका ध्यान साधक वर्गकमरखते हैं, और जहां सिद्धचक को आलम्यन रुप रखना चाहिए वहां यक्षको या माणिभद्रजी पद्मावती आदिको आसम्बनमें रखते हैं. देवकी जगह देवी और यक्षकी जगह देव आदि विपरीत आलम्यन रखनेसे मंत्र सिद्ध नहि होता। ऋषि मंडलके पति-अधिष्ठायक चौबीस निनेश्वर भगवान है निनकी स्थापना हीँ में बताई गई है और परिकरमें देव देवियों की स्थापना जो रक्षाके हेतु व कार्य सिद्ध करनेके निमित्त की गई है, इस लिये सबसे अच्छा आलम्बन तो ऋषिवंडल पंत्र ही है और सिद्धनकजी का आलम्यन भी इस मंत्रके जाए में उपयोगी वताया गया है।

क्रिप्मंडल यंत्र सोनेके चांदीके तांचेके कांसीके अयग सर्व धातुके पतडे पर बना हुवा मिल जाय तो सबसे अन्डा है, और एसा न मिल सके तो ऋषिमंदल यंत्र नो इस प्रस्तकके साथ दिया जा रहा है उसी को आलम्यन में रम्य छेवे पर्यो कि इस मंत्रके जाप में निननी नरहकी स्थापना चाहिए सारी इसमंत्रमें मीजूद है।

स्थापना करते समय ध्यान रखना चाहिए कि स्था-पना निजकी नाभि से उंची रहे और उसके लिये एक याजोट जिसे सिंहासन-पाटीया-या पाटला भी कहते हैं जो बहुत सुन्दर बना हुबा हो और नाभिके प्रमाण तक उंचा हो एसे याजोटको शुद्ध करके उसके उपर पीले रंगका कपड़ा विला लेने और उस पर ऋषिसंहल यंजकी स्थापना करे।

यंत्रके दाहिनी तरफ ची का दीपक जलता रहे और बांई तरफ धूप या अगरवत्ती जलती रहे-दीपक की ज्योत ठीक मकाश देने वाली होना चाहिये क्यों कि इससे मंत्रशक्ति का विकास होता है।

यंत्र यदि सोने चांदी ताझ्या कांसी आदिका बना हुचा हो तो नित्य मित पक्षाल पूजा अष्ट-द्रव्यसे करना चाहिए, और यंत्र कपढे पर हो पा कागज पर ल्या हुवा या लिखा हुंबा हो तो बासक्षेपसे नित्य पूजा करना और सामने चांवल नैवेद्य फल आदि चढाना चाहिए।

दीपक जलता हुवा इतना उंचा रहे कि जिसकी ज्योति ऋषि भेडल यंत्र में जो ही है उस के मध्य भाग तक आ जावे अर्यात दीपक को ठीक उंचाई पर रखे और जो जो विदान करने के हैं वह करते जांप जिसका पूरा विवरण आगे के मकरणमें आवेगा।

# ऋषिमंडल ध्यान विधि

यह तो मसिद्ध वात है कि मंत्र साधनाकी सिद्धि के लिये ध्यानभी एक मुख्य अंग है, और साधक पुरुष ध्यान कियामें निषुण हो तो सिद्धि माप्त करता सहन वात है। ध्यान करने वाले को एकाग्रताके लिये अथवा जिनका ध्यान किया जाता है उनके उपर एकनिष्ठ होनेके हेतु मैत्र कमल वंध कर ध्यान मन्न होना चाहिए। मनको साफ रखे ममता मायाका त्याग करे और समभाव आलम्बित होकर विषयादि क्वविफल्पों से विराम पाकर समपरिणामी बना रहे तो लाभका हेतु है। जिन पुरुषोंको समभाव ग्रुण माप्त नही हुवा है उन पुरुपोंको ध्यान करते समय अनेक मकारकी विटम्यनायें उप-स्थित हो जाती हैं, और साध्य विन्दु सिद्ध होनेमे विलम्ब हो जाता है, इस लिये ध्यानके कार्यमे मवेश करते समय सम परिणामी हानेका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि सम परिणाम आये विना वास्तविक ध्यान नही हो पाता. और विना ध्यानके निष्कम्प समता नही आ सकती इस तरह अन्योन्य कारण हैं।

सायक पुरुषको चाहिए कि समता ग्रणमें धलता हुवा ध्यानका अभ्यास करे। ध्यान करते समय स्थान, शरीर, वस्, और उपकरण शृद्धिकीतरफ विशेषच्यान रखना चाहिए, वर्षोकि पित्रनतासे जिन प्रसन्न रहता है, और सायना सिद्ध होती है। जो पुरुष हृदयको पित्रन किये विना ध्यान करते हैं उनको सिद्ध प्राप्त नहीं होती। एक मामूली वात है कि राजा महाराजाको अपने गृह निवासमें आमंत्रित करते हैं तो निवास स्थानको किस तरहका पवित्र व सुन्दर-स्वच्छ मनाकर सजाया जाता है और बोमा वहाने में छन्न दिया जाता है जिसका श्वान्त पाठक जानते होंगे। सोचने जैसी वात है कि राजा महाराजाकी पथरामणीये इतने दरजे छन्न देते हैं तो जिलेकीनाथको हृदयमें मवेश करते समय हृदय-अन्तःकरण कितना निर्मेछ बनाना चाहिए जिसकी फल्यना पाठक स्वयं कर सकते हैं।

नाप करनेके तरीके तीनमकारके बताये गये हैं जिसका वर्णन मिर्नाण कलिका मानाके क्रम्यमें श्रीमान पाद्छि-प्ताचार्यनी महाराजने किया है, और बताया है कि पहला जाप मानस, द्सरा जाप उपांध और तीसरा जाप भाष्य है, इन तीन मकारके जापका खुलासा इस मकार है।

(१) मानस जाप उसको कहते हैं कि मनहीं में मप्रता पुर्वक स्थिर चित्तसे एकाग्रता सहित लघ लगाता हुवाध्यान करता रहे। इस जापको मैंन साधना का माण रूप माना गया है, इन लिये उचार रहित नैत्रोंको चंच कर मनहीं में जाप किया करे तो अपूर्व आनन्दका अनुभव होता है, और जापकी दूसरी विधियोंसे हजार गुणा मानस जाप श्रेष्ट माना गया है। जिसके भतापसे वासना क्षय होती है और शान्ति तिष्ट प्रष्टि व मोक्ष पद पाते हैं।

(२) दुसरा उपांश जाप उसे कहते हैं कि दूसरा काई पुरुप पासमें बैटा हो वह तो भ्रुने नही लेकिन अन्तर जल्प रुप कण्ठ द्वारा या सुँह मेही जाप करता रहे। अर्थात् होड हिलते नजर आवें छेकिन जाप हुँह मेही होता रहे, और पासमें वैठे हुवे पुरुप उचार को न समझ सकें। एसे जाप भी सिद्धि दाता होते हैं, और मन वश में रहता है, संसार बासनासे मृन्छा आती है। तप तेज बढता है, और नेत्रोंकी कुछ खुले हुचे कुछ यंध सामने के आलम्बन पर स्थिरता पूर्वक रखनेसे एसा जोश आता है कि जिसके मभावसे किसी तरहका घेन-नशा आया हो और यस्त ही कर घेठे हों एसा अनुभव होता है, इस तरह होते होते स्थूलसे मूस्म-में मवेश हो जाता है, और स्थिरता आ जाती है अतः इस जापका अभ्यास करना चाहिए ।

तीसरा माप्य जाप बताया गया है, जिसका वयान करते यहा कि जाप करते समय पासमें वो पुरुष हॉ चटभी स्पष्ट खुन सक्ते और लय लगाता हुना शृद्धता पूर्वक जाप करता रहे वो एमे जापमें वाक्रशृद्धि होती है और आवर्षण भक्ति बढती है। इस तरह जो पुरुप जाप करते हैं उनका मन भी स्थिर रहता है, और बॉलते वोलते गंत्रमें तद्रुप हो जाते हैं, (गंत्रका आलाप-छन्द-राग सहित करना चाहिए) इस तरहके ध्यान करनेसे जिस पुरुपको वाक्श्रिक् होजाती है, उस पुरुपकी आझा बहुतसे महुष्य मानते हैं, भिक्ताली हो जाता है और बहुत करके उस पुरुपका बचन

फमी खाली नही जाता।

## ऋषिमंडल मंत्रभेद

मंत्रके भेद भी कर तरहके बताये हैं, इसी लिए एक ही मंत्र, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, क्रूर, मारण, उच्चाटन, और वशी-करण का काम देता है। मंत्र वेचाओंने एसी विधिका अन्यत्र वयान कर मंत्र जनता के सामने रख दिये है। एसे मंत्रोका ध्यान स्मरण किया जाता है तथापि सिद्धि माप्त नहीं होती, और सिद्धि न होनेसे मन हट जाता है, और मन इटना स्वभाविक वात है, क्यों कि साधक पुरुप कप्र के समयमें परिश्रम, संताप, तप आदि सहन कर आराधना करते हैं, और एसे विपत्ति व कप्ट के समयमें मंत्राराधन फलीसत न हों तो श्रद्धा हट जाना स्वभाविक पात है। मनुष्य को इतनी धैर्यवा कहां होती है कि वह सिद्धि माप्त न होने पर भी धेर्यता से बैठ रहे, और स्मरण ध्यान फरता जाय । इस विषयमें हमें तो यहीं मतीत होता है कि मंत्रभेद की जानकारी जैसी कि चाहिए नहीं होती और आराधना शह कर देवे हैं इस लिये मंत्र सिद्धि नहीं होती अतः पहले मंत्रमेद को जान छेना चाहिए। जब मंत्रमेद समझमें आ जाय तो सापनका मार्ग बहुत सरल व सुगम हो जाता है।

पुस्तकमें देख कर मंत्र साघना का ढंग कुछ और ही मकारका होता है, और गुरुगम कुछ और ही वात है अतः मंत्र शासके अनुभवी निष्णांत च्यक्ति की राय छेकर मंत्र साधनका कार्य किया जाय तो सम्भव है कि अवस्य सिद्ध हो जायना।

मंत्रोमें मणवासर ॐ तो तमाम मंत्रोका भाण है, एसा कोई मंत्र नही है कि जिसमें इस मणवासर ॐ की उपस्पित न हो, और बहुधा एसा भी देखा गया है कि किसी किसी मंत्रमें नहीं असरोंकी गिनतीका मश्र आता है उस जगह ॐ को तो मंत्रोमें सर्वज्यापि समसकर गिनते नहीं हैं। जिसमें अरिहंत सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, और सर्व साधू की स्यापना है, इसी लिये ॐ जीवन कप है।

दूसरे मंत्रोके आद्यों ॐ आता है सो मंगठरूप है, और रसीसें मंगठाचरण होता है। अतः एसे शक्तिशाली ॐ पद फो मंत्रोंका जीवनमाण समझना चाहिए।

मंत्रीके अंतर्षे किसी जगह तो नयः शब्द आता है जो शांविदायक है। मंत्र कितना ही शक्तिशाली हो किन्तु नयः शब्द लगाने से शान्तरुपत्राला यन जाता है, और क्रूर मंत्र भी क्रूर नहीं रहता क्योंकि नयः पञ्जब मंत्रको शान्त स्वभाव-याला बना देता है। इसी तरह नयः के बनाय " फट्ट" शांति सुचक यंत्र भी तेज स्वभाव वाला वन जाता है जिससे कार्य की सिद्धि भी तत्काल होती है। नमः या कोई भी पल्लव लगा देने वाद स्वाहा लगाया जाता है सो सिद्धि-दायक है, और हर एक पल्लव की प्रकृतिका प्रकाश करने-वाला है, और प्रंत्रकी शक्तिमें वेग पहुंचाकर उसे तेजोमय बना देता है, अतः आराधन करने वालोंको इस विपयका पूरा ध्यान रत्वना चाहिए, और जैसा कार्य हो वैसा ही पल्लव लगा कर जाय करे जिससे तत्काल सिद्धि होगा।

पल्लव लगाया जाय तो मंत्रकी शक्ति तेज हो जाती है,और

लगा कर जाप कर जिससे तत्काल सिद्धि हागा।
गंत्राक्षर दोलते समय गंत्राक्षरके स्वरूप को नहीं विगाहना वाहिए । जैसा अक्षर हो हस्व. दीर्घ संयुताक्षर आदि
का ध्यान रखकर उसके रुपयें स्पष्ट बोलना चाहिए । इस
तरहसे बोलने से गंत्र्याक्त बदती है और सिद्धि भी मास
होती है। अतः संयुताक्षर बोलते बोलते अपभंशन हो जाय
जिसका पूरा ध्यान रखना चाहिए।

## ऋषिमंडल आम्ना

ऋषिमंदलमें खास वात आम्ना की है, और इमकी भाप्तिके लिए मयत्न भी किया जाता है। तथापि किवनेक महानुभाव जो आम्ना जानने वाछे हैं वह जानते हुवे भी यवाते नहीं हैं, और कितनेही यूं कह देते हैं कि ऋपिमंडल स्तोत्रमें व्यान आता है कि हरएक को यह मंत्र न बताया नाय । बात भी टीक है जिस समय गणधरमहाराजने इसकी सङ्कलनाकी उस समय प्रन्यवान जीव मौजूद थे, और समय भी मुलन या, जनता भी सरलपरिणामीयी, इसी लिये सिद्धि भी हो जावी थी। जहां चवुकाल सिद्धि थी उस समय किसी इप्परिणामी जीवके हाय यह मंत्रआ जायऔर माप्त सिदिसे अनिष्ट परिणाम न आ जाय इस हेतुसे आम्ना बतानेकी भाज्ञा नहीं दी गई हो, और सायही भय बताया गया के मि-ध्यात्वी को देने से पद पद पर हिंसा के समान पाप लगता है, छेफिन इस पश्चमकालमें तो भारी कर्मी जीव है। न तो पूर्वनों जेसी श्रद्धा है, न ईष्ट शीति है, और न सामान, सामाग्री, फाल, स्वभाव है, अतः तत्काल सिद्धि माप्त होना महुत फठिन यात है। तत्काल तो पया छेकिन यहुत लम्बे समय माद भी विदि माह हो जाय तो गनीवत है। हां.

हलुकमीं श्रद्धावंत जीवों की संसारमें कमी नही है, और एसे जत्तम जीव पुन्या चुवेषी पुन्य वालोंको सिद्धि माप्त होना संभ-वित है, तथापिऋषिमंडल के सत्तावनमें श्लोक को बताकर इस स्तोत्रकी आम्ना नही बताना यह तो इस कालमें अनिच्ध-निय है। जबके स्तोत्रयंत्र बहुत से प्रकाशित हो चुके हैं तो किर आम्ना को ग्रप्त रखना वेसुद है। अतः जो आम्ना माप्त हुई है उसे पाठकों के सामने रखते हैं, और साथमें यह दावा भी नहीं करते कि इसके सिवाय और आन्ना है ही नहीं—होगा हमे इसमें हठबाद नहीं है, ब्रानियोंका शान अनंत है। लेकिन जिस मकारका संग्रह कर पाये हैं उनीको पाठकों के सामने रखते हैं, पाठक ध्यान पूर्वक समझ लेवे।

- (१) मथम तो ऋषिमंडल मुलमंत्रमें नीवें श्लोक द्वारा सत्ताइस अक्षर बताये हैं, और उसकेसाथ आद्यमें ॐलगाकर मंत्र बोला जाय तो अद्वाइस अक्षर होते हैं। लेकिन मंत्र-शाखमें ॐ को मंत्रोंका माण बताया है, और ॐ अवस्य लगाना चाहिए इसको गिनतीमें लेनेनी आवस्यकता नहींहै।
- (२) ऋपिमंडल के मुल्मंत्रका आराधन करने वालेंको अंतमें ही लगाकर नमः पल्लय लगानेका विधान वताया गया है। नमः पल्लय शान्तिदाता है. इस नमः पल्लयका विशेष प्रकास करनेके लिये साथ ही "स्वाहा" लगाया जाय तो

मंत्रशक्तिका वेग वढ जाता है, और मंत्रसिद्ध करने के लिये इसकी आवश्यकता है।

- (३) ऋषिमंदल मूलमंत्रके साथ नयः पट्टव बताया गया है। छेकिन जय तेज स्वभावी मंत्र बनाना हो तो या एसे कार्यके लिये मंत्र आराधन किया जाता हो कि जिसको जल्दी पूरा कर सिद्ध करना है तो नमः पट्टव न लगाकर " फट्ट" पट्टव लगाया जाय और साथ ही "स्वाहाः" बोल कर मंत्रकी शक्तिको यदा छेना चाहिए।
  - (५) ऋषिमंडलके छत्पनवें श्लोक के आधमें "भूईव" आता है, सो इसे बोलते समय ॐ लगाकर "ॐ भूईव" पोलना चाहिए। इस श्लोक के आधमें ॐ लगाने की आदत कर छेना। इस तरह चार वातें पाउकों के सामने हैं जिनका आदर करना और विशेष विधि आगे के मकरण में आवेगा छेकिन समान मावसे करने वालों के लिये उपरोक्त विधान अनुकुल आ सकेगा, आगे के मकरण में नो विधि यताई जायगी वह कुछ फठिन है अतः जैसा जिसके समम्र में आवे द्वर्यक्षेत्रकालभाव देख कर करे।

## उत्तर किया करनेका विधान

### ऋपिमंडल पुजामंत्र

-+---

ऋपिमंडल यंत्र की पूजा करते समय नीचे बताया हुवा मंत्र बोलना चाहिए।

।। ॐ हीं श्रीं क्षीं पें नमः॥

#### ऋपिमंडल वीशोपचार

इस मंत्र के साधन करते समय विश्लोपचार-अर्थात् बीस तरहकी किया करना बताया है जिनके नाम इस मकार हैं।

(१) भूमिश्रुद्धि, (२) अंगन्यास, (३) सकलीकरण, (४) आत्मरसा, (५) इदयश्रुद्धि, (४) ग्रंत्रस्नान,

(७) कल्पश्चदहनं, (८) करन्यास, (९) आहाइन,

(१०) स्थापना, (११) सिव्यान, (१२) सिव्याप, (१३) अवगंडन, (१४) छोटीका, (१५) अपृतिकरणं,

(१६) पुनन, (१७) जापू, (१८) सोभणसामणा

(१९) विसर्जन (२०) प्रार्थना-स्तुति ।

उपरोक्त कथनानुसार बीस अधिकार करना चाहिए जिसका सुलासा इस प्रकार है।।

### ॥ (१) भूमिशुद्धि ॥

👺 भूरसी भूतपात्री सर्वभूतहिते भूमि शुद्धि कुरु कुरु नमः । यावदृद्दं पूजा करिष्ये ताव सर्वजनानां विद्यान विनाश विनाश सिरिभव सिरिभव स्वाहा।

इस मंत्र को बोलकर भूमिशुद्धिके लिये पृथ्वी पर बास-क्षेप डालना चाडिए।

॥ (२) अंगन्यास ॥

॥ हाँ इदय, ही कव्य, हुँ वाख, है। भूमध्य, हैं ब्रह्म-रुप्रेग्र ॥ उपरोक्त मंत्र योलते समय हृदय, रुष्ट, वालु आदि के

द्दाय लगाते जाना और क्रमबार बोलना ।

#### ॥ (३) सक्लीकरण ॥

॥ सि, पीतवर्ण जानुनो, प, स्फटिक वर्णनाथी, ॐ रक्त-वर्ण द्वदय, स्वा, नीलार्ण मुखै, द्वाः मृगमदवर्ण पाले 🛭

चपर पताये अनुसार बोलवे नाना और नानु, नाभि,

हृदय, मुख, और भाल पर हाय लगाने जाना यादमें उल्टा जाप इस तरह करना।

॥ हाः मृगमदवर्णवाले, स्वा नीलार्वमुखे, 🕉 रक्तवर्ग इदये. प म्फटिस्पर्गनामी, शि पीवपर्गनानुनी इस तरह

घोलकर अंग पर हाय लगाते हुए उतारना और तीन दर्फे घढाना तीन दफे उतारना इस तरह अनुक्रम से सक्लीकरण पूरा कर छेवे।

#### ॥ (४) आत्मरक्षा ॥

॥ ॐ परमेष्टि नमस्कारं मित्यनैन त्रिकार्या आत्मरक्षाः॥ इस मंत्रको आत्मरक्षा के लिये बोलना ।

### ॥ (५) हृदयशुद्धि ॥

॥ ॐ विमलाय विमलियत्ताय क्वौँ क्वौँ स्वाहा ॥ इस मंत्र को वोलकर प्रवचन मुद्रा द्वारा तीन दका मंत्र बोल हदयश्रद्धि करना चाहिए।

#### ॥ (६) मंत्र स्नान ॥

॥ ॐ अमछेविमछेसर्वतीर्थजछे प, प, पां पां, वां, वां अथुचिथुचिर्भवामि स्वाहा ॥

इस मंत्र द्वारा पश्चाङ्गी स्नान तीन दफा निज के हाथों से स्पर्ध करता हुवा मंत्र वोलकर कर छेवे ।

### ॥ (७) कल्यश दहनं ॥

ॐ विद्युत् स्फुलिङ्गे महाविद्ये ममसर्वकल्यशं दह दह स्वाहा ॥

#### ॥ (८) करन्यास॥

ॐ नमो अरिहंताणं अङ्गष्टांभ्यां नमः

ॐ नमो सिद्धाणं तिजिनिभ्यां नमः

ॐ नमो आयरियाणं मध्यमांभ्यां नमः

ॐ नमो उवज्झायाणं अनामिकाभ्यां नमः

ॐ नमो लोए सब्बसाहुणं फनिए। स्यां नमः

ॐ सम्यक्दर्शनक्षानचारित्रतपेभ्यां करतल करपृष्टाभ्यां नमः॥

३स मंत्र द्वारा अनुक्रम से तीन दफा उद्गलियों पर मंत्र वालना चाहिए।

इतना कर छेने बाद एक वस्त ध्यान ख्या कर वितवन . द्वारा गुरुपहाराज, दशदिग्पाल, नवग्रह, क्षेत्रदेवता आदिकी स्यापना करने के लिये इस प्रकार वितवन करे।

अतः परं सर्वमिष कृत्यमेकवारं भविष्यति पुनः अत्र पुना द्वादित्पाल, नवग्रहमण क्षेत्रदेवता दिनां च पूना क्रमेऽज्ञुक्रमो प्यूह्यास्त्रचया येन ग्रानमदियेन निरस्या-यंतरं नमः ममात्मा निम्मलीचक्रे तस्मैश्रीग्रुरुपेनमः। अनेन कत्या श्रीगीतमञ्जयमादि परंपरागत वर्तमानदृष्ट पर्मदात्- ग्रुप्तर्यतावली मनसिर्वितयो, नयस्कृत्या यदिरसितेषां पादुकार्याः स्थापनकार्यो पूर्याक्षेपणं च कार्यतत् ॥

#### ॥ (९) आह्वाहन ॥

ॐ इन्द्राग्नि दंहघरनैऋत्य पाशपाणी वायुतर शशिद्धशील कणीन्द्रचन्द्राजामस्य पयमिहसाज्जचरा सनिक्षाः पूनाविधौ ममसदेव पुराभवन्तु ॥

इस मंत्र द्वारा दश्वित्पालका आहाहन करना चाहिए। ॐ आदित्य सोम मंगल चुच गुरु शुका शनैश्वरी राहु केंद्र महात्वाःखेटा जिनपवित्रस्तोयविष्ठन्त स्वाहाः॥

इस मंत्र द्वारा नवग्रहका आहाहन करना चाहिए।

पुनश्च (पुनस्क) श्रुतवली मंत्रेण भूपंपूपनियं ॐ नमो अरिहंताणं, ॐ हीं नमो आकाञ्चमामिणं, ॐ हीं चारणाई लद्धीणं जेइमेकिऋर कि पुरिस महोरम जस्तरत सपिसाय सूपसाईणीमाईणीप्पमझ्को जे जिण्णपरनिवासिणो नियरनिलिग्पप्पिव आरणो सिलिहिया असिलिहिया तेईमे विलेवण भूप पुष्फ फल्ल्पईययमिष्टलंता तृतिकरा भवन्तु पुतिकराभवन्तु सिवंकराभवन्तु संतकराभवन्तु संतकराभवन्तु संतकराभवन्तु संतकराभवन्तु संतकराभवन्तु सन्वस्था स्वर्धाः ॥

अस्य मंत्रस्यार्थे इदि वि चिन्त्य धूपी क्षेपणं कार्य इति, भूतबर्छीमंत्रीयं तदत्रपुत्रा विधि मारस्मकार्छे तथा यदा जपं होमचारमेत तदा अन्तरमनसं एवंबदेत ॥ संबत् अमुकमास तिथिवारेऽइं अमुक सुरुशिष्योहं अमुक्तिसदये अमुक्रनएं होमं च प्रारंभे–वा करिष्ये स च श्री निनेन्द्रचन्द्र वा मंत्राधिष्ठिदेव मसादेन सफलोभवः॥

अत्र इस्तक्रियास्ति सा श्रीगुरुगुलाद्वसेया इति सङ्कल्प! वतः।

ॐ नमोऋपिभाय इतिपदम्रुचरन स कर्प्रस्रुगंधपुर्ये पूजा कार्या देवता च सुर पुजनं ।

स्त्यादि पटेन चर्तार्वशंति जिनाः विविक्षित देव देवश्व-क्रमेण स्थापनाकार्य पटाद्वी आहाइनं मुद्रद्विपावाइनं घेनुमुद्रया स्थापना ॥

इतनी क्रिया के बाद सङ्कल्प इस तरह करना।

ॐ श्विरिलोके जम्बूद्वीपे भरतसण्डे दक्षिणार्द्वभरते मध्य-सण्डे अश्वकदेशे अश्वकतारे अश्वकश्वहे अश्वकमसादे अश्वक वर्षे अश्वकमासे अश्वकपक्षे अश्वकतारे नक्षत्रे एवं पञ्चाङ्ग शृद्धी ममात्मा पुत्र मित्र कलत्र शुद्धद्य बन्धुवर्ग स्वजनश्वरीरे रोगदोग नलेश कष्ट पीडा निवाणार्थे अश्वक्षपार्थ श्रद्धीदानिवाणार्थे क्षेमार्थ श्रीमाप्तार्थ मनोकामनासिद्धार्थ श्रीसांतिनाय १०८ समिषेक श्रीसांतिकर स्तवन पूना विधि १०८ जप करिष्यामि।दशांश्व होमं करिष्ये सन्व श्रीमंत्राष्टिशयकदेवमसादेन सफलो मवा।

इस तरह सङ्कल्प करने के बाद संवोपक सुदा करके मंत्र द्वारा आहाहन करें। संवोपक सुदा इस तरह करते हैं कि सुष्टि बांघ कर अंग्रुष्ट को वर्जनी व मध्यमा के बीच में निकाले और चादमें आहाहन मंत्र इस तरह बोलना । ॐ ऑ क्रें ही थीं भगवत शांतिनायाय अत्र स्नात्रपीठे

आगरछत् । संबोपट ।

॥ (१०) स्थापना ॥

🕉 ऑ क्रें हों श्रों शान्तिनाय अत्रपीठेतिप्ट: ठः ठः 🛭 इस मंत्रद्वारा स्थापना करना चाहिए !

॥ (११) सन्निधान ॥

🕉 ऑं क्रॉं हों श्री भगवतः शान्तिनाय ममसन्निहिता

भवंतवपट ॥ सिन्धान करते समय ग्रिष्टि वांध कर अंग्रष्ट को उंचा

रखना चाहिए। ॥ (१२) सन्निरोध ॥

🕰 ऑं क्रें हों थ्रों भगवतः श्वान्तिनायाय प्रवांतं यावद्-

भेवष्टांत्व्यं ॥ सिनरोध करते समय मुधि बांधकर 👶 को म्रिट के

· <del>चाहिए</del> ।

## ॥ (१३) अवगुंठन ॥

ॐ ऑ क्रॉ होँ श्रौँ श्रान्तिनायाय परेषां मिथ्याद्रप्पाँ भर्गेतु स्वाहा ॥

वर्जनी उद्गली उंची करके अवधंउन द्वारा मंत्र वोल्ना चाहिए॥

### ॥ (१४) छोटीका ॥

॥ विघ्न प्रासनार्थ ॥ अञा पूर्वे इईदिलिणे, व क पश्चिमे, ए ऐ क्तरे, ओ जी आकारो, अं अ: पाताळे अंग्रप्टा वर्नेनी सुन्छाप्य ॥ इति छोटिका

॥ (१५) अमृतिकरण ॥

अमृतिकरण घेनुमुद्रा द्वारा करना चाहिए। ॥ (१६) पूजनं॥

ॐ ऑ कों हीं थीं भगवतः शान्तिनाष गंवादि ग्रहन्तर नमः ॥

इस मंत्र से मानजीग्रदादारा पूना करना चाहिए। बाद में अन्य देवादिकों की पुता का मंत्र चोलना ।

त्य देवरिको का पुना का बन पाउना । ॐ ऑ क्रॉ मीं थीं भगवतः द्यान्तिनायाय निनादमका बांप कर अंग्रुष्ट को तर्जनी व मध्यमा के बीच में निकाले और चादमें आहाइन मंत्र इस तरह बोलना ।

ॐ ऑं क्रेंग हीं श्री भगवत श्रांतिनायाय अत्र स्नात्रपीठे आगच्छत । संबोधर ।

॥ (१०) स्थापना ॥

ॐ ऑ क्रॉ होँ थीँ शन्तिनाय अत्रपीठेतिप्तः हः हः ॥

इस मंत्रद्वारा स्थापना करना चाहिए ।

॥ (११) सन्निधान ॥

ॐ ऑ क्रॉ होँ श्री भगवतः शान्तिनाय ममसन्निहिता

भवंतवषट ॥

.अन्दर रखना चाहिए ।

सनियान करते समय ग्रुष्टि बांध कर अंग्रुष्ट को उंचा रखना चाहिए।

॥ (१२) सन्निरोध ॥

ॐ ऑं केंर्र हीँ श्रीँ भगवतः शान्तिनायाय पूर्वातं यावद्-'त्रेवष्टांत्व्यं ॥

त्रेवष्टांरूपं ॥ सन्निरोघ करते समय सुष्टि बांघकर अंगुष्ट को सुष्टि के

### ॥ (१३) अवग्रंठन ॥

ॐ ऑ क्रॉ होँ श्रोँ ज्ञान्तिनाथाय परेपां मिथ्याद्रप्यां भवंद स्वाहा ॥

वर्जनी उदली उंची करके अवगुंठन द्वारा मंत्र वोलना चाहिए॥

#### ॥ (१४) छोटीका ॥

॥ विघ्न त्रासनार्थ ॥अञा पूर्वे इईदक्षिणे, उक्त पश्चिमे, ए ऐ उत्तरे, ओ औ आकाशे, अं ञः पाताळे अंग्रप्टा तर्जनी सुच्छाप्य ॥इति छोटिका

॥ (१५) अमृतिकरण ॥

अमृतिकरण घेन्नसुद्रा द्वारा करना चाहिए। ॥ (१६) पूजनं॥

ॐ आँ कों हीँ श्री भगवतः शान्तिनाय गंथादि गृहन्तर नमः ॥

इस मंत्र से मानलीमुद्राद्वारा पूना करना चाहिए। बाद में अन्य देवादिकों की पुना का मंत्र बोलना।

🕉 ऑं क्रॉ मीँ श्री भगवतः शान्तिनायाय निनपद्भक्ता

वजपाणी एरावणवाहन सौधर्मेन्द्रमञ्जला सन्वकाश्रतपष्टिस्ररेन्द्रा ही ममुखाश्रत्विंग्रतिदेन्यः पूजांमतीच्छतु स्वाहा ॥

ॐ थाँ कॉ हीं थीं शान्तिनायजिनपदभक्ता सर्वदेविदेवा पूर्नामतीच्छत्त स्वाहाः॥

इन मंत्रोबारा सर्व देव देवकी पूजा वासकपूरादि से अञ्जलीमुद्राद्वारा करना चाहिए। मथम जिनमगनान की पूजा करना, वाद में. अपिष्टायक देवदेवीयों की पूजा करना और किर अष्ट मकारी पूजा की सामग्री नैवेध आदि चढा कर होम-तर्पण करके आरती जतारना, कैत्यवन्दन करना, शान्ति-फलम करना और ब्रह्मशान्ति योलना।

(१७) वें जाप कर ही लिया और अद्वारहवें सोभण-भामणां अझलीष्ट्रा से करना (१९) वें निसर्जन अस्तष्ट्रा अर्थात् सृष्टिको वंधकर तर्जनी व मध्यमा बङ्गली को बाहर नीकाल साथ ही पृथ्वी की तरफ रखने से अस्तष्ट्रदाहोती-है जिससे विसर्जन कर (२०) वें मार्थना स्त्रतियें.

> आहाहीनं क्रियाहीनं, मंत्रहीनं च याठतं ॥ स तत्त्वविक्रपमा देव ! क्षमस्य परमेश्वर ॥१॥

उपरका श्लोक मोल कर समाप्त करना ।

# ऋषिमंडल पूजा

सोल्ड नम्बरके विशोपचारमें पूजा करना बताया है किन्दु अष्ट द्रव्यादि पूजाका विशेष वर्णन नहीं किया गया सो यहां बताया जाता है।

ऋषिमंडलकी उत्तर क्रियाके दिन इस मकार मंत्र बोल-फर दिनचर्या व ऋषिमंडल पूजा इवन मंडपमें करना चाहिए।

(१) दातण करते समय "ॐ हीँ यहापिपतये नमः॥
(२) मुख पोने के समय "ॐ हीँ थीँ छीँ कामदेवापिपति
ममापिपितं पृत्य पृत्य स्वाहाः॥ (३) जलमंत्र "ॐ हीँ
बम्छेश्वँपं अमृतवर्षिणी स्वाहाः॥ (४) स्नानमंत्र "ॐ हीँ
बिमछेश्वँपं नमः (५) भूमि शृद्धिमंत्र "ॐ हाँ हीं भूःस्वाहाः॥
(६) क्षेत्रपालमंत्र "ॐ हीँ ह्वँ क्षेत्रपालाय नमः॥ (७)
दिग्पाल मंत्र "ॐ हीँ दिग्यालेभ्यो नमः॥ (८) ग्रहमंत्र "ॐ नीँ ग्रहेम्यो नमः॥ (९) देवीमंत्र "ॐ हीँ पोदशमहादेव्ये नमः॥ इसके बाद सकलीकरण इस मकार करना चाहिए।

ॐ हीं नमो अरिहंताणं हाँ बीर्ष रस रस स्ताहाः ॐ हीं सिदाणं ही बदनं, आयरियाणं पदांग हूँ हृदय- न्यास, उवज्ज्ञायाणं हैं नामि, नमो लोएसन्वसाहणं होंपादी, ॐ हीं नमो ज्ञानदर्शन चारित्रान हः सर्वानं रक्ष रक्ष स्वाहाः

#### करन्यास

ॐ ही अहँ अंग्रुष्टांभ्यां नमः,ॐ ही अहँसिद्धा तर्धनिभ्यां नमः, ॐ ही अहँ आचार्या मध्यमाभ्यां नमः ॐ ही अहँ उपाध्याया अनामिकाभ्यां नमः ॐ ही ँ अहँ सर्वसापवा कनि-ष्टकाभ्यां नमः ॐ ही हाँ ही हूँ हैं हैं हैं घर्मकरतलकर पृष्टा-भ्यां नमः ॥

इस तरह करन्यास करके ऋषिगंडल स्तोत्र बोलकर प्रप्पाञ्जली क्षेपन करना।

#### आव्हाहन

ॐ हीँ क्रवम अजित संभव अभिनन्दन सुमिति पममम् सुपार्थं चन्द्रमम सुविधि शीवल श्रेयांस वासुपुज्य विमल अनंत भर्म शांति कुंपुं अर मिल्लिसुनिसुत्रव निम नेमिपार्थं वर्द्धमानांता व तीर्यद्वर परमदेवा तस्याधिष्टायकादेवा अत्रागच्छाच्छ अव-तर्य स्वाहाः॥

इस मंत्रको बोलकर प्रणाञ्जली मक्षेप करके आव्हाहन करना चाहिए।

#### स्थापना

ॐ ही ऋषभ० (२४) तीर्थेकर परमदेवा तस्याविष्टाय-कादेवा अत्र तिष्ठ तः तः स्वाहाः ॥

#### ॥ सन्निहीकरमंत्र॥

कें हैं। ऋपभ० (२४) वर्द्धमानांता वीर्यद्वर परमदेवा चस्पाधिष्टायकादेवा अत्र मम सन्निहिता भववपट ॥

इस मंत्रको बोलकर वीर्यक्करोकी स्थापना व यंत्रमें जो स्थापना है उनकी अप्ट द्रव्यसे पूजा करना, और मत्येक पूजा का श्लोक बोलकर (पूजा के श्लोक अष्टमकारी पूजामें से बोलना) मत्येक श्लोक के बाद बोलनेके मंत्र इस तरहाँ !

(तल) ॐ मैं ऋषभ बर्दमानेभ्योस्तीर्थेद्दर परमदेरोभ्य जलं चर्चपामिति म्याहाः ॥ (वंदन) ॐ मी ऋषभ बर्दमाने-भ्योस्तिर्थद्दर परमदेरोभ्य गंगय चर्चयामिति म्याहा ॥(पुष्प) ॐ मी ऋषभ० बर्दमानेभ्योस्तिर्यद्दर परमदेर्येभ्यो पुष्पं चर्चयामिति म्याहाः (असत) ॐ मी ऋषभ० बर्दमानेभ्यो-स्तिर्यद्वर परमदेर्यभ्यो असतं चर्चयामिति म्याहा ॥

## ॥ उत्तर किया विधि ॥

ऋषिमंडल मंत्रका ध्यान करने के बाद उत्तर क्रिया करने के लिये जो विधि वताई गई है जिसका विवरण इस छुवा-फिक है ॥

वैसे तो किसी कार्य के निमित्त मूल मंत्रका जाप आठ इजार करना बताया है, और कोई साडेबारह इजार करते हैं कोई सवा छाल जाप करते हैं। कितने भी करो छेफिन उत्तर किया सबको करना चाहिए। उत्तर क्रियामें दशांश अथवा पोडांश जाप इवन करके करना चाहिए। एसे इवन का श्रुम दिन छेकर एक चोकोर मंडप बनावे जिसको ध्वजा पताका व मंगलिक वस्तुओं से सुशोभित करे और महपमें कोई अन्य प्ररूप न आ सके एसी व्यवस्था करे जिस मंडपको इवन करने के निमित्त बनाया जाय वह न तो बहुत यहा होना चाहिए और न छोटा होना चाहिए द्रव्य क्षेत्र अनुसार मंदप बनवाकर उसके ठीक मध्यमें इवन कंट बन-बाया जावे । इबन कुंडमें मिटीकी उटें जो कची अर्थात विना पकाई हुई हो काममें छेवे।

इवनकुंड चीकोर छगभग एक हाप छम्बा चीडा बन-बाया जाय और सारे बंडप को श्रद बनाकर उसमे दश दिग्पाल नवग्रद क्षेत्रदेवता आदिकी स्थापना करने के लिये जगह तजबीज कर लेवे । दूसरी तरफ चौवीस जिन भगवान की स्थापना, पोडस देवी स्थापना, अथवा चौवीस जिन भगवान पानकी अधिष्ठायक देवियां, या यक्षकी स्थापना कर लेवे । एक जगह सिद्धचक्रजी की स्थापना करले । चारों कोनोमें चार चेवरी पांच पांच पिट्टी के बरतन जिसमे नीचे यहा बरतन उसके उपर लोजोरा रखे या श्रीफल रखकर चुंदर—अथवा लाल कपड़ा एक हाथ सवा हाथका लेवा चोदा उसके उपर आच्छादित करें लच्छेसे (नाहाल्डी) यांचकर उपर चंदन कुम्क्रम पुप्त असत हाल देवे।

जब इस तरह की तैयारी हो जाय तो स्थापना करते समय
निनदेव देवियों की मृत्ति-छब्री-चित्र न हो उनकी स्थापना
एक बाजोट पर दश्च दिग्याल, एक पर नवब्रह आदि अनुक्रमसे
करे और कुम्कुमका साथिया कर सुपारी चांवल या श्रीफल
मत्येक स्थापनाके लिये रखे। कुम्मस्यापना पहले करके .
उसके पास यी का दीपक अलंड ज्योतसे रखना चाहिए।

जब इस तरहकी तैयारी हो जाय तो हवनकी सामग्रीके लिये मूखा मेवा बादाम पिशवा दाख विरोंनी बदारर धीरत और पोटा फपूर मिलाकर एक बांबेके नये वस्तनमें रख लेवे और आसन पर मुखासन लगाकर बांति तृष्टि पृष्टि के लिये पूर्वकी तरफ मुख स्वकर बैठे और साममें किसी पुरुषको

आहुति देनेके लिये वैठाना चाहिए। वर्षोकि हरएक मंत्र साधनामें साधकके पास सिद्धकी आवश्यकता होती है। हवनके लिये लकडी पलास जिसको खांखरा भी कहते हैं उत्तम मानी गई है, और वैसे तो पींपलकी खेजडेकी चंदन-की, लालचंदनकी, और आरणी की लकडी भी लेनावताया है। लक्डी सुखी और जीवात रहित होना चाहिए।साधना शांति तृष्टि पुष्टि के हेतु है तो नी अंगुल लंबे लकडी के डकडे होना चाहिए। यदि आकर्षण आदि के लिये है तो घारह अंगुल लंबे दुकडे लेना चाहिए। और लक्डीके दुकडे एक्सी आठसे ज्यादे न होना चाहिए। जब सब मकार की सामग्री तैयार हो जाय, बाद में अष्ट द्रव्य से हवन बुंडको पुज कर अग्निको पुजना और कपूर को आग से या दीयेकी ज्योति से सलगा कर हवनबंड में रखना चाहिए।

मंत्र सापना के लिये विशोपचार क्रिया जिस में स्यापना आदि आ जाती है जिसका विचरण पहुछे बता दिया है। उस मकार सारा विधान करके मंत्रकी एक माला फेर कर वाहमें जितनी आहुति देना हो मनमें तो मंत्र बोछे और आहुति देते समय जितने पुरुष इस क्रिया मेंबेटे हों वह सब एक साथ स्वाहा। झब्द वोल कर आहुति देवे। आहुति चाटली या चम्मच आदि से न देवे और उपर से वस्तु टाब्टते हों इस ताह से भी न देवे लेकिन अर्रण करते हों इस मकार आहुति देवे